

्र ( प्रथम भाग )



संग्रहकर्ता

वियोगी हरि

मूक्य =) दो आना

## हुम्मम्मम्भम्मम्मम्मम् है वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

×

| क्रम | सक | ग |  |
|------|----|---|--|
|      | _: |   |  |

खण्ड \_\_\_

<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>

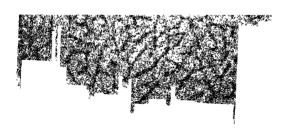

### ૐ

# \* मजन-संग्रह \*

मूल्य 🤧 दो आना

सं० १९८८ प्र० सं० ५००० सं० १९८९ द्वि० सं० ५००० सं० १९९० त् सं० ५००० सं० १९९१ च० सं० ५००० सं० १९९४ पं० सं० ५०००

> मुद्रक तथा प्रकाशक— घनश्यामदास जालान गीताप्रेस, गोरखपुर ।

### श्रीहरिः

## वक्तव्य

भजन-संब्रहके इस पहले भागमें गोसाई तुलसीदासः महात्मा सूरदास और सन्तवर कबीरदासके पदींका संक्षिप्त संकलन किया गया है। भाषाके भक्ति-साहित्यमें इन तीनों ही महारमाओंकी दिव्य बानियाँ अनुपम हैं। तुलसीके भी पद अद्वितीय हैं, सूरकी भी बानी अलौकिक है और कबीरके भी शब्द अनुदे हैं। एकके भजनींसे हम भगवान रामके चरणींपर अपना अहंकार चढ़ा देत हैं, दूसरेके पदाँसे हम प्यारे कृष्णकी विश्व-विमोहिनी लीलाका रसानुभव प्राप्त करते हैं और तीसरेके शब्दोंसे इम सिरजनहार साईके सामने मानो अपनी लाजका पट हटा देते हैं। इन पदोंको पढ़कर, गाकर और सुनकर इमारे मनको विश्राम मिलता है, हृदय रस-म्रावित होता है और आत्मा आनम्दातिरेकसे नाचने लगती है। तब फिर तुलसीके विनयके भव्य भजनोंपर, सूरके वात्सल्यके पुनीत पदोंपर और कबीरके विराग-अनुरागके हृदय-वेधक शब्दोंपर किस-की श्रद्धा और भक्ति न होगी?

हम संसारबद्ध जीवोंको इतना अवकाश कहाँ, जो इन महात्माओंको समग्र वानियोंका पवित्र पारायण कर सकें? इसिलये इस संग्रहमें थोड़े-से पदोंका संकलन किया गया है। अच्छा हो, कि इनका रस लेकर हमारो लोभ-प्रवृत्ति जागे और हम सम्पूर्ण बानियोंका आनन्द लेनेको प्रेम-विह्नल हो जायँ।

मोहननिवास, ) पन्ना } वियोगी हरि

**₩** 

### # श्रीहरिः #

# अकारादि-क्रमसे विषय-सूची

## गोसाईं श्रोतुलसीदासजी

| भजन पृष्ठ                                  | -सं <b>रू</b> या |
|--------------------------------------------|------------------|
| अवलौं नसानी, अब न नसैहौं (चेतावनी)         | ६०               |
| अस कछु समुझि परत रघुराया (वेदान्त)         | ६५               |
| ऐसी मूढ़ता या मनकी (विनय)                  | १०               |
| ऐसे राम दीन-हितकारी (,,)                   | ३४               |
| ऐसो को उदार जग माही (,,)                   | १४               |
| और काहि माँगिये, को माँगिबो निवारे ( ;, )  | १७               |
| कब देखींगी नयन वह मधुर मूरति ? (लीला)      | ८१               |
| कबहुँक हौं यहि रहींन रहींगो (विनय)         | २१               |
| कबहुँ मन विस्नाम न मान्यो (चेतावनी)        | <b>હ</b> ્હ      |
| कर सर धनु, कांट रुचिर निषंग (लीला)         | ७६               |
| किल नाम काम तरु रामको (नाम)                | દ્               |
| कहू केहि कहिये कृपानिधे ! (विनय)           | 26               |
| काहे ते हरि मोहि विसारो (दैन्य)            | ४७               |
| कुटुंब तिज सरन राम ! तेरी आयो (विनय)       | २७               |
| केहू भाँति कृपासिंधु मेरी ओर हेरिए (दैन्य) | 88               |
| कैसे देउं नाथिहं स्रोरि (,,)               | ४६               |

२७

४९

१९

(दैन्य)

माचव ! मो समान जग माही

माघव जू, मो सम मंद न कोऊ

मेरे रावरिये गति रघुपति है बलि जाउँ (विनय)

पृष्ठ-संख्या भजन मेरो मन हरिजू! हठ न तजे (विनय) १२ मैं केहि कहीं विपति अति भारी २६ मैं हरि, पतित पावन सुने १६ मोकहँ झुठेह दोष लगावहि (कृष्ण-लीला) ८७ यह विनती रघुबीर गुमाई (विनय) 6 यों मन कबहूँ तुर्माहं न छाग्यो (दैन्य) रघपति बिपति-दवन (विनय) २२ (ਲੀਲਾ) रघुपति ! मोहिं संग किन लीजै ? ७४ रञ्जपति राजीवनयन ( 來中 ) ८५ (विनय) रधुबर तुमको मेरी लाज रघुवर ! राषरि, यहै बड़ाई २० ३१ रामचंद्र रघुनायक तुमसों राम जपु, राम जपु, राम जपु, वावरे (नाम) (ਲੀਗ) राम-पद-पदुम-पराग परी राम राम रद्ध, राम राम रद्ध (नाम) रामसे प्रीतमकी प्रीति-रहित (चेतावनी) 40 (लीला) राधौ गीध गोद करि लीन्हों છછ रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत (नाम) (दैन्य) ३७ लाज न आवत दास कहावत (चेतावनी) ६२ राभ कहा मानुब-तन पाये (विनय) शीरामचन्द्र कपाछ भज्ञ मन १५

| भजन                            | <b>पृष्ठ-सं</b> ख्या |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------|--|--|--|
| सकुचत हों अति राम कृपानिधि     | (विनय) २९            |  |  |  |
| सिख नीकेकै निरिख कोऊ सुठि      | ( लीला ) ৩০          |  |  |  |
| सिख ! रघुनाथ रूप निहार         | (रूप) ८६             |  |  |  |
| सत्य कहों मेरो सहज सुभाउ       | (लीला) ८०            |  |  |  |
| सुनु मन मूढ़ ! सिखावन मेरो     | (चेतावनी) ५६         |  |  |  |
| हरिको ललित बदन निहार (कृ       | प्ण-लीला) ८९         |  |  |  |
| हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों | (विनय) ३३            |  |  |  |
| हे हरि, कवन जतन भ्रम भागै      | ( ,, ) १३            |  |  |  |
| है प्रभु ! मेरोई सब दोसु       | (दैन्य) ४६           |  |  |  |
| श्रीस्रदासजी                   |                      |  |  |  |
| अपनी भगति दे भगवान             | (विनय) १०४           |  |  |  |
| अपनेको को न आदर देय            | ( ,, ) १०५           |  |  |  |
| अपुनपो आपुन ही विसरचो          | (वेदान्त) १४५        |  |  |  |
| अवकी टेक हमारी                 | (बिनय) १००           |  |  |  |
| अब कैसे दूजे हाथ बिकाऊँ        | ( ,, ) १०३           |  |  |  |
| अवकी राखि लेहु भगवान           | ( ,, ) १०४           |  |  |  |
| अबके माघव मोहि उघारि           | ( ,, ) १०६           |  |  |  |
| अव तो प्रगट भई जग जानी         | (प्रेम) १७३          |  |  |  |
| अब मोहि भीजत क्यों न उबारो     | (विनय) १०७           |  |  |  |
| अब मैं नाच्यों बहुत गुपाल      | (दैन्य) १२१          |  |  |  |
| अब या तनहिं राखि का कीजै       | (लीला) १६८           |  |  |  |

पृष्ठ-संख्या भजन अजहूँ सावधान किन होहि (चेतावनी) १३७ अविगत गति कच्च कहत न आवै (प्रकीर्ण) १४३ अँखियाँ इरि-दरसनकी भूखी (प्रेम) १७७ अस्तियाँ हरि-दरसनकी प्यासी (,,) १७८ आजु जो इरिहिं न सस्त्र गहाऊँ (,,) १७२ (,,) १७१ आज़ हों एक-एक करि टरिहों क्षो मोहिं ब्रज विसरत नाहीं (लीला) १६१ ऊघो इतनो कहियो जाई ( ,, ) १६२ ,, ) १६४ ऊचो मन न भये दस बीस ऐसी करत अनेक जनम गये (चेतावनी) १३८ ऐसी प्रीतिकी बलि जाउँ (प्रेम) १७४ ऐसे प्रभु अनाथके स्वामी (विनय) १०८ ऐसेहि बसिये बजकी बीथिन (प्रेम) १७९ ऐसो कब करिहो गोपाल (विनय) १०८ करी गोपालकी सब होइ ( ,, ) ९६ कहन लगे मोहन मैया मैया (लीला) १५० कहाँ लौं कहिये ब्रजकी बात ( ,, ) १६८ कहा कमी जाके राम धनी (चेतावनी) १३९ कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये ( ,, ) १४० (विनय) ११० कौन गति करिहौ मेरी नाथ गोकुल सबै गुपाल उपासी (लीला) १६५

| भजन                                    | <b>पृष्ठ-संस्</b> या |
|----------------------------------------|----------------------|
| चले गये दिलके दामनगीर                  | (लीला) १६१           |
| छाँड़ि मन, हरि-बिमुखनको संग            | (चेतावनी) १२९        |
| <b>जसुमति मन अ</b> भिला <b>ष क्</b> रै | (लीला) १४७           |
| जसोदा तेरो भलो हियो है माई             | ( ,, ) १५७           |
| जसोदा हरि पालने ग्रुलावै               | ( ,, ) १४६           |
| जाको मनमोहन अंग करै                    | (महिमा) १४२          |
| जाको मन लाग्यो नंदलालहिं               | (प्रेम) १७५          |
| जागिये ब्रजराज कुँवर कमल कुमुर         | - '                  |
| जा दिन मन पंछी उड़ि जैहैं              | (चेतादनी) १३६        |
| जैसेहि राखी तैसेहि रहीं                | (विनय) १११           |
| जो तुम सुनहु जसोदा गोरी                | (लीला) १५६           |
| जो तू राम नाम चित घरतौ                 | (नाम) ९३             |
| जो पै राम-नाम घन धरतो                  | ( ,, ) %             |
| जो सुख होत गोपालहिं गाये               | ( ,, ) 38            |
| जो हम भले-बुरे तौ तेरे                 | (विनय) ९५            |
| ताते तुमरा भरोसो आवै                   | (नाम) ९३             |
| तुम्हरी कृपा गोबिंद गुसाँई             | ( ,, )               |
| तुम्हरो कृष्ण कहत कहा जात              | (चेतावनी) १४१        |
| तुम तजि और कौन पै जाऊँ                 | (विनय) १०२           |
| तुम इरि साँकरेके साथी                  | (दैन्य) १२५          |
| तुम मेरी राखो लाज हरी                  | (विनय) ११९           |

| भजन                          | <b>पृष्ठ-संस्</b> या |
|------------------------------|----------------------|
| तुम गोपाल मोसों बहुत करी     | (बिनय) ११९           |
| तुम कब मोसो पतित उधारयो      | (दैन्य) १२९          |
| दयानिधि तेरी गति लखिन परै    | (प्रकीर्ण) १४४       |
| दीनन दुखहरन देव, संतन सुखक   | ारी (विनय) १०१       |
| दीनानाथ अब बार तुम्हारी      | ( ,, ) ९८            |
| नटवर बेष काछे स्याम          | (लीला) १५९           |
| नाथ मोहिं अबकी बेर उवारो     | (विनय) ९९            |
| नाथजू अवकै मोहिं उचारो       | ( ,, ) ११२           |
| नाहिन रह्यो हियमें ठौर       | (प्रेम) १७६          |
| निर्गुन कौन देसको बासी ?     | (लीला) १६६           |
| निसिदिन बरसत नैन हमारे       | ( ,, ) १६९           |
| नैना भये अनाथ हमारे          | ( ,, ) १७०           |
| नंदनँदन मुख देखो माई         | ( ु,, ) १५८          |
| पतित्पावन् हरि विरद तुम्हारी | (दैन्य) १२४          |
| प्रभु मेरे औगुन चित् न घरो   | (विनय) ११२           |
| प्रभु हौं सब पतितनको राजा    | (दैन्य) १२४          |
| प्रीति करि काहू सुखन लह्यो   | (प्रेम) १७६          |
| बंदौं चरन सरोज तुम्हारे      | (विनय) ११३           |
| बरनों बाल-भेष मुरारि         | ( लीला) १५१          |
| विछुरत श्रीव्रजराज आज सखि    | ( ,, ) १६०           |
| विनती जन कासों करे गुसाँई    | (विनय) ११४           |

पृष्ठ-सं**स्**या भजन (लीला) बिनु गुपाल बैरिन भई कुंजैं भगति विनु बैल विराने हैही (चेतावनी) भजन बिनु कृकर सूकर जैसो (विनय) भजु भन चरन संकटहरन (ਲੀਲਾ) मधुकर ! इतनी कहियह जाइ १६४ मधुकर स्याम हमारे चोर १६२ मनों हों ऐसे ही मरि जैहों (विनय) ११५ माधव! मोहि काहेकी लाज! (लीला) १५२ मेरो माई ऐसो हठी बालगोविंदा मैया मोरी, मैं नहिं माखन खायो मैया कवहिं बढ़ैगी चोटी मैया मोहिं दाऊ बहुत खिझायो मैया री मोहिं माखन भावे मो देखत जसुमित तेरे ढोटा (दैन्य) १२२ मोसम कौन कुटिल खल कामी (चेतावना) १४० मोसम पतित न और गुसाई ! (प्रेम) १७५ मोहन इतनो मोहिं चित घरिये १७९ मोहि प्रभु तुमसों होइ परी (लीला) १७० रुविमनि मोहिं ब्रज विसरत नाही (नाम) ९२ रे मन, कृष्णनाम कहि लीजै (चेतावनी) १३१ रे मन जनम पदारथ जात

पृष<del>्ठ-संस्</del>या भजन रे मन मूरख जनम गँबायो (चेतावनी) १३५ लालन तेरे मुखपर हों वारी (लीला) १४९ लालन हों वारी तेरे या मुख ऊपर ( ,, ) १४८ वा पट पीतकी फहरान ! सँदेसी देवकी सी कहियो (लीला) १६३ सरन गयेकों को न उबारघो ? सबै दिन गये बिषयके हैत (चेतावनी) १३२ सबै दिन नाहिं एक-से जात ) १३४ सबसों ऊँची प्रेम सगाई (प्रेम) १७२ सुनहु गोपी हरिकौ संदेस (लीला) १६३ (दैन्य) १२३ सने री मैंने निरबलके बल राम सोइ रसना जो हरिग्रन गावै (प्रेम) १७३ सोई भलो जो रामहिं गावै (चेतावनी) १३३ हम न भई बन्दाबन-रेन् (प्रेम) १७७ इम भगतनके भगत हमारे (भक्त-महिमा) १४२ इमरे कौन जोग ब्रत साधै १ (लीला) १६६ हमें नँदनंदन मोल लियो (विनय) ११७ हरि विन कौन दरिद्र हरै ? (चेतावनी) १३७ इरिसो ठाकुर और न जनको (बिनय) ११७ इरिसो मीत न देखों कोई ( ,, ) ११८ हरि हों बड़ी बेरको ठाढो

### [ ||= ]

प्रष्ठ-संख्या भजन हरि हो सब पतितनको राव (दैन्य) १२० हरि हों सब पतितनको नायक (,,) १२८ है हरि-नामको आधार (नाम) ९२ हैं प्रभु ! मोह तें बढ़ि पापी ? (दैन्य) १२७ श्रीकबीरदासजी अबिनासी दुलहा कव मिलिही (प्रेम) १९२ आई गवनवाँकी सारी (बैराग्य) १९४ ऐसी नगरियामें किहि बिध रहना ( ,, ) १९८ कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो (चेतावनी) १८५ कौन मिलावै मोहिं जोगिया हो (प्रेम) १९१ **घूँघटका पट खोल** री ( ,, ) १९३ जन्म तेरा बातों ही बीत गयो (चेतावनी) १८३ जाग पियारी, अब का सोवै ( ,, ) १८९ जो जन लेहिं खसमका नाउँ (नाम) १८२ (प्रकीर्ण) २०१ डर लागे औ हाँसी आवै तन धनकी कौन बडाई (वैराग्य) १९७ तू तो राम सुमर जग (नाम-महिमा) १८१ तोरी गठरीमें लागे चोर (चेतावनी) १८४

दरस दिवाना बावला अलमस्त (वेदान्त) १९८ धुविया जल बिच मरत पियासा (चेतावनी) १८८

### [ m ]

पृ**ष्ठ-संख्**या भजन नैहरवा इमकाँ न भावे (प्रेम) १८९ प्रीति लगी तव नामकी (,,) १९३ बाबू ऐसो है संसार तिहारो (प्रकीर्ण) २०२ बीत गये दिन भजन विना रे! (चेतावनी) १८६ भजोरे भैयाराम गोविंद हरी (नाम-महिमा ) १८१ (नाम) १८३ मत कर मोह त मन तोहे किहि बिघ मैं समझाऊँ (चेतावनी) १८३ मन लागो मेरो यार फकीरीमें (वैराग्य) १९४ माया महा ठिगिनि इम जानी (चेतावनी) १८६ में केहि समझावों सब जग अंधा ( ,, ) १८० या विधि मनको लगावै (वैराग्य) १९६ रमैयाकी दुलहिन लुटा बजार (प्रकीर्ण) २०० रस गगन गुफामें अजर झरें (वेदान्त) १९९ रहना नहिं देस बिराना है (चेतावनी) १८५ हमकाँ ओढावै चदरिया (वैराग्य) १९६ हमन है इइक मस्ताना (प्रेम) १९०

#### ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# भजन-संग्रह

(प्रथम भाग)

## गोसाईं तुलसीदासजी स्तुति (१) राग विद्यावह

गाइये गनपति जगबन्दन ।
संकर-सुवन भवानी-नन्दन ॥ १ ॥
सिद्धि-सदन, गजबदन, बिनायक ।

कृपा-सिंधु, सुंदर सब लायक ॥ २ ॥ मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता ।

विद्या-बारिधि, बुद्धि-विधाता ॥ ३ ॥ माँगत तुलसिदास कर जोरे ।

बसहिं रामसिय मानस मोरे ॥ ४ ॥

#### नाम

## (२) राग भैरव

राम जपु, राम जपु, राम जपु, बावरे । घोर-भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे॥ १॥ एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। प्रसे किटरोग जोग संजम समाधि रे॥ २॥ भलो जो है, पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे। राम-नाम ही सों अंत सबहीको काम रे॥ ३॥ जग नभ-बाटिका रही है फिल फूलि रे। धुवाँ कैसे धौरहर देखि तून भूलि रे॥ ४॥ राम-नाम छाँडि जो भरोसो करें और रे। तुल्सी परोसो त्यागि माँगे कूर कौर रे॥ ५॥

## (३) राग भैरव

राम राम रटु, राम राम रटु, राम राम जप जीहा। रामनाम-नवनेह-मेहको,

मन ! हिंठ होहि पपीहा ॥ १ ॥

सब साधन-फल कूप सरित सर,

सागर-सिंठेल निरासा ।

रामनाम-रति-स्वाति-सुधा-सुभ-

सीकर प्रेम-पियासा ॥ २ ॥

गरजि तरजि पावान बरिष पबि,

प्रांति परिव जिय जानै।

अधिक-अधिक अनुराग उमँग उर,

पर परमिति पहिचानै ॥ ३ ॥

रामनाम-गति, रामनाम-मति,

रामनाम अनुरागी ।

है गये, हैं, जे होहिंगे, त्रिभुवन,

तेइ गनियत बड़भागी ॥ ४ ॥

एक अंग मग अगम गवन कर,

बिलमु न छिन छिन छाहैं।

तुलसी हित अपनो अपनी दिसि निरुपधि, नेम निबाहैं॥५॥

### (४) राग कल्याण

भरोसो जाहि दूसरो सो करो। मोको तो रामको नाम कलपतरु,

कि किल्यान परो ॥ १ ॥

करम उपासन ग्यान बेदमत,

सो सब भाँति खरो ।

मोहिं तो सावनके अंधिह ज्यों,

सूझत हरो हरो ॥ २ ॥

चाटत रहेउँ स्नान पातिर ज्यों

कबहुँ न पेट भरो ।

सो हौं सुमिरत नाम-सुधारस,

पेखत परुसि धरो ॥ ३ ॥

सारण औ परमारणहको,

नहिं कुझरो नरो। स्रनियत सेत् पयोधि पषानिहंह, किं किंपि-कटक तरी ॥ ४ ॥ प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहेँ, ताको काज सरो। मेरे तो माय बाप दोउ आखर. हों सिम्र-अरिन अरो ॥ ५ ॥ संकर साखि जो राखि कहउँ कछू, तौ जिर जीह गरो। अपनो भलो रामनामहिं ते, तुलसिहि समुझि परो ॥ ६ ॥ (4)

रुचिर रसना त्र्राम राम क्यों न रटत।
सुमिरत सुख सुकृत बढ़त अघ अमंगल घटत॥
बिनु स्नम कलि-कल्लुष-जाल, कटु कराल कटत।
दिनकरके उदय जैसे तिमिर-तोम फटत॥

जोग जाग जप बिराग तप सुतीर्थ अटत । बाँधिबेको भव-गयन्द रजकी रज्ज बटत ॥ परिहरि सुर-मुनि सुनाम गुंजा लखि लटत । लालच लघु तेरो लखि तुलसि तोहि हटत ॥

( & )

कि नाम काम तरु रामको ।

दलनिहार दारिद दुकाल दुख,
दोश घोर घन घामको ॥ १ ॥
नाम लेत दाहिनो होत मन,
बाम बिधाता बामको ।
कहत मुनीस महेस महातम,
उलटे सूधे नामको ॥ २ ॥
भलो लोक-प्रलोक तासु
जाके बल ललित-ललामको ।
तलसी जग जानियत नामते

पुरुसा जग जानियत नामत सोचन कूच मुकामको ॥ ३ ॥

### (9)

पावन प्रेम रामचरन कमल जनम लाहु परम । राम-नाम टेत होत, सुलभ सकल धरम ॥ जोग मख बिबेक बिरति, बेद-बिदित करम । करिबे कहेँ कटु कठोर, सुनत मधुर नरम ॥ तुलसी सुनि, जानि बृक्कि, भूलहि जनि भरम । तेहि प्रभुको तू सरन होहि, जेहि सबकी सरम ॥

### (८) राग नट

नाहिन भजिबे जोग त्रियो ।
श्रीरघुत्रीर समान आन को
पूरन कृपा हियो ॥
कहहु कौन सुर सिला तारि पुनि
केवट मीत कियो ? ।
काने गीध अधमको पितु ज्यों
निज कर पिण्ड दियो ? ॥

कौन देव सबरीके फल करि
भोजन सलिल पियो ? |
बालित्रास-बारिधि बूड़त किप
केहि गहि बाँह लियो ? ||
भजन-प्रभाउ विभीपन भाष्यों
सुनि किप-कटक जियो |
गुलसिदासको प्रभु कोसलपति
सब प्रकार बिरयो ||

### विनय

#### (९) राग धनाश्री

यह बिनती रघुबीर गुसाईं। और आस बिखास भरोसो, हरौ जीव-जड़ताई॥१। चहौं न सुगति, सुमति, संपति कछु, रिधि सिधि बिपुल बड़ाई। हेतु-रहित अनुराग रामपद, बढु अनुदिन अधिकाई ॥ २ ॥ कटिल करम है जाइ मोहि. जहें जहें अपनी बरियाई। तहें तहें जिन छिन छोह छाँडिये, कमठ-अण्डकी नाई ॥ ३ ॥ यहि जगमें जहँँछगि या तनुकी, प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसिदास प्रभ् ही सों, होहिं सिमिटि इक ठाईं ॥ ४ ॥ (१०) राग पील

रघुबर तुमको मेरी लाज । सदा सदा मैं सरन तिहारी तुमहि गरीबनिवाज ॥ पतित-उधारन बिरद तुम्हारो, स्रवनन सुनी अवाज । हों तो पतित प्रातन कहिये. पार उतारो जहाज॥ अघ-खंडन दुख-भंजन जनके, यही तिहारो काज। तुलसिदासपर किरपा कीजै. भगति-दान देह आज॥ (११) राग धनाश्री ऐसी मूढ़ता या मनकी। परिहरि राम-भगति सुरसरिता आस करत ओस कनकी ॥ १ ॥ ध्रमसमूह निरखि चातक ज्यों, त्रित जानि मित घनकी। नहिं तहँ सीतलता न बारि पुनि हानि होत छोचनकी ॥२॥ उयों गच-काँच बिलोकि सेन जड

छाँह आपने तनकी।

ट्रटत अति आतुर अहार बस, छति बिसारि आननकी ॥ ३ ॥ कहँलों कहीं कुचाल कृपानिधि जानत हो गति जनकी। तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख करह लाज निज पनकी ॥ ४ ॥ (१२) राग धनाश्री जाउँ कहाँ तजि चरन तम्हारे। काको नाम पतित-पावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ १ ॥ कौने देव बराइ बिरद-हित, हठि-हठि अधम उधारे। खग, मृग, ब्याध, पषान, बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे॥२॥

देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया-बिबस विचारे । तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे॥३॥ (१३) राग धनाश्रो

मेरो मन हरिज् ! हठ न तजै । निसिदिन नाथ देउँ सिख बहु विधि, करत सुभाउ निजै ॥ १ ॥ उयों जुवती अनुभवित प्रसव अति दारुन दुख उपजै । है अनुकूल विसारि स्ल सठ, पुनि खल प्रतिहिं भजे ॥ २ ॥ लोलुप भ्रमत गृहपसु ज्यों जहाँ तहेँ,

सिर पदत्रान बजै। तद्पि अधम बिचरत तेहि मारग, कबहुँ न मृढ लजै॥ ३॥

हों हारयो करि जतन विविध विधि,

अतिसै प्रबल अजै।

त्रलिसदास वस होइ तबहिं जब. प्रेरक प्रभ बरजै॥४॥ (१४) राग विलास हे हरि, कवन जतन भ्रम भागै। देखत, सनत, बिचारत, यह मन, निज सुभाउ नहिं त्यांगे ॥ १ ॥ भक्ति. ग्यान. बैराग्य सकल साधन यहि लागि उपाई । कोड भल कहुउ देउ कछ कोउ असि बासना हृदयते न जाई ॥ २ ॥ जेहि निसि सकल जीव सृतहिं तव क्रपायात्र जन जागै। निज करनी त्रिपरीत देखि मोहि, समुझि महाभय लागै॥३॥ जद्यपि भग्न मनोरथ विधिवस सुख इच्छित दुख पावै।

चित्रकार कर हीन जथा
स्वारथ बिनु चित्र बनावै ॥ ४ ॥
हृषोकेस सुनि नाम जाउँ बिल अति भरोस जिय मोरे।
तुलसिदास इन्द्रिय-सम्भव दुख,
हरे बिनिहि प्रभु तोरे॥ ५ ॥
(१५) राग सोरठ
ऐसो को उदार जगमाहीं।
बिनु सेवा जो द्रवै दीनपर,

बिनु सेवा जो द्रवै दीनपर,
राम सरिस कोउ नाहीं ॥ १ ॥
जो गित जोग बिराग जतन करि,
निहं पात्रत मुनि ग्यानी ।
सो गित देत गीध सबरी वहाँ,
प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ २ ॥
जो संपति दस सीस अरिप करि,
रावन सित्र पहँ लीन्हीं ।

सो सम्पदा बिर्माषन कहूँ अति,
सकुच-सहित हरि दीन्हीं ॥ ३ ॥
तुलसिदास सब भाँति सकल सुख
जो चाहिस मन मेरो ।
तौ भजु राम, काम सब पूरन,
करिहं कृपानिधि तेरो ॥ ४ ॥

(१६) राग गौरी

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन,
हरण-भव-भय दारुणं।
नवकञ्ज-लोचन, कञ्ज-मुख, करकञ्ज, पद कञ्जारुणं॥१॥
कन्दर्प-अगणित-अमित-छिब,
नव-नील-नीरद सुन्दरं।
पट पीत मानहुँ तिहत रुचि शुचि

नौमि जनक-स्रता-वरं॥२॥

भज दीनबन्ध दिनेश दानब-दैत्य-वंश-निकन्दनं । रघुनन्द आर्नेंद-कन्द कोसल-चन्द दशरथ-नन्दनं ॥ ३ ॥ शिर मुक्ट कुण्डल तिलक चारु, उदार-अंग-विभूषणं । आजान-भूज-शर-चाप-धर, संग्राम-जित खरद्रपणं ॥ ४ ॥ इति वदति तुलसीदास, शंकर-शेप-मनि-मन-रञ्जनं । मम हृदय-कञ्ज निवास कुरु, कामादि-खळ-दळ-गञ्जनं ॥ ५ ॥

(१७)

मैं हरि, पतित-पावन सुने । मैं पतित, तुम पतित-पावन, दोउ बानक बने ॥ व्याध गनिका गज अजामिल, साखि निगमिन भने । और अधम अनेक तारे, जात कापै गने ॥ जानि नाम अजानि लीन्हें, नरक जमपुर मने । दास तुलसी सरन आयो राखिये अपने ॥

और काहि माँगिये, को माँगियो निवारे ।
अभिमत दातार कौन, दुख-दरिद्र दारे ॥
धरम धाम राम काम-कोटि-रूप रूरो ।
साहब सब बिधि सुजान, दान खड्ग सूरो ॥
सुसमय दिन है निसान सबके द्वार बाजे ।
कुसमय दसरथके दानि ! तैं गरीब निवाजे ॥
सेवा बिनु गुन बिहीन दीनता सुनाये ।
जे जे तैं निहाल किये फूले फिरत पाये॥
गुलसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीजे ।
रामचंद्र चंद्र तु, चकोर मोहि कीजे॥

### ( १९ )

कह केहि कहिये क्रपानिधे ! भव-जनित बिपति अति । इंद्रिय सकल बिकल सदा, निज निज सुभाउ रति॥१॥ जे सुख संपति सरग नरक संतत सँग लागी। हरि ! परिहरि सोइ जतन करत मन मोर अभागी ॥ २ ॥ मैं अति दीन, दयाछ देव, सुनि मन अनुरागे। जो न द्रवहु रधुवीर धीर काहे न दुख लागे॥३॥ जद्यपि मैं अपराध-भवन, दुख-समन मुरारे । तलिसदास कहेँ आस यहै

बहु पतित उधारे॥४॥

#### ( 20 )

मेरे रावरिये गति रघुपति है बलि जाउँ । निलज नीच निर्मन निर्धन कहैं, जग दसरो न ठाकर ठाउँ॥१॥ हैं घर घर बद्ध भरे सुसाहिब. सूझत सुबनि आपनो दाउँ। बानर-बन्धु बिभीषन-हित बिन. कोसलपाल कहूँ न समाउँ ॥२॥ प्रनतारति-भंजन जन-रंजन, सरनागत पत्रि-पंजर नाउँ। कीजै दास दास तुल्सी अत्र, कृपासिध, बिन मोल बिकाउँ ॥३॥ ( 28 )

देव ! दूसरो कौन दोनको दयाछ । सील्रिनिधान सुजान-सिरोमनि, सरनागत-प्रिय प्रनत-पाछ ॥१॥ को समरथ सर्वग्य सकल प्रभु, सिव-सनेह-मानस-मराछ । को साहिब किये मीत प्रीतिबस खग निसिचर कपि भील-भाल ॥२॥ नाथ, हाथ माया-प्रपंच सब. जीव-दोष-गन-करम-काल । तुलसिदास भलो पोच रावरो. नेक निरग्वि कीजिये निहास ॥३॥ ( 22 )

रघनर ! रावरि यहै वडाई। निदरि गनी आदर गरीबपर, करत कृपा अधिकाई॥१॥ थके देव साधन करि सब, सपनेहँ नहिं देत दिखाई। केवट कटिल भाल कपि कौनय. कियो सकल सँग भाई॥२॥

मिलि मुनिबृन्द फिरत दंडक बन, सो चरचौ न चलाई। वारहि बार गीध सबरीकी, बरनत प्रीति सहाई॥३॥ स्वान कहे तें कियो पुर बाहिर, जती गयन्द चढाई। तिय-निंदक मितमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई॥४॥ यहि दरबार दीनको आदर. रीति सदा चिल आई। दीनदयाल दीन तुलसीकी काहे न सुरति कराई॥५॥ ( २३ )

कबहुँक हीं यहि रहिन रहींगो। श्रीरघुनाथ-कृपाछ-कृपा तें संत-सुमाव गहींगो॥

जथा लाभ संतोष सदा, काहसों कछ न चहींगो। परहित-निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहींगो॥ परुष वचन अति दुसहस्रवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो। त्रिगत-मान, सम सीतल मन, पर-गुन, नहिं दोष कहोंगी॥ परिहरि देहजनित चिन्ता, दुख-सुख समबुद्धि सहौंगो । तुलसिदास प्रभ यहि पथ रहि, अबिचल हरि-भगति लहौंगो॥

(२४) राग केदारा

रघुपति विपति-दवन । परम कृपाछ प्रनत-प्रतिपालक पतित-पवन ॥ कर कटिल कलहीन दीन अति मलिन जवन । सुमिरत नाम राम पठये सब अपने भवन ॥ गज पिंगला अजामिल-से खल गनै धौं कवन । तलसिदास प्रभ केहि नदीन्हि गति जानकी-रवन।।

( 24 )

मनोरथ मनको एक भाँति। चाहत मुनि-मन-अगम सुकृत-फल. मनसा अघ न अघाति॥१॥ करमभूमि कलि जनम कुसंगति, मति विमोह-मद-माति । करत कुजोग कोटि क्यों पैयत परमारथ पद साँति॥२॥ सेइ साधु गुरु, सुनि पुरान सुति बृझ्यों राग बाजी ताँति। तुल्सी प्रभु सुभाउ सुरतर सो ज्यों दरपन मुख काँति॥३॥

#### ( २६ )

दीनको दयाल दानि दूसरो न कोऊ। जासों दीनता कहीं हीं देखीं दीन मोऊ ॥ १ ॥ सर नर मृनि असर नाग साहब तौ घनेरे। तौ हों जो हों रावरे न नेक नयन फेरे॥ २॥ त्रिभ्वन तिहुँ काल विदित वेद बदति चारी। आदि अंत मध्य राम साहबी तिहारी॥३॥ तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो। सुनि सुभाव सील सुजसु जाचन जन आयो ॥ ४ ॥ पाहन, पस्त,बिटप, बिहँग अपने करि लीन्हें। महाराज दसरथके ! रंक राय कीन्हें ॥ ५॥ त गरीबको निवाज, हौं गरीब तेरो। बारक कहिये कृपाल ! तुलसिदास मेरो ॥ ६ ॥

(२७) राग स्नमाज—तीन ताल माधव, मोह-पास क्यों ट्रटै । बाहर कोटि उपाय करिय अभ्यंतर प्रन्थिन छूटै॥१॥

घृतपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिबिंब दिखावै। ईंधन अनल लगाय कल्पसत, औंटत नास न पावै॥२॥ तरु-कोटर महँ बस बिहंग तरु काटे मरैन जैसे। साधन करिय बिचार हीन मन, सद्ध होइ नहिं तैसे॥३॥ अंतर मलिन,विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे। मरइ न उरग अनेक जतन बलमीकि बिबिध बिधि मारे ॥ ४ ॥ ५ तुलसिदास हरि-गुरु-करुना बिन्नु <sup>के प्रकर्</sup> बिमल बिबेक न्दं होई। बिन बिबेक संसार-घोरनिधि पार न पावै कोई॥५॥

#### ( २८ )

मैं के हि कहीं बिपति अति भारी। श्री रघुबीर धीर हितकारी॥१॥ मम हृदय भवन प्रभु तोरा। तहँ बसे आइ बहु चोरा॥२॥ अति कठिन करिंहं बरजोरा। मानहिं नहिं बिनय निहोरा ॥ ३ ॥ तम, मोह, लोभ, अहँकारा। मद, क्रोध, बोध-रिपु मारा ॥ ४ ॥ अति करहिं उपद्रव नाथा। मरदिहं मोहि जानि अनाथा॥ ५॥ मैं एक, अमित बटपारा। कोउ सनै न मोर पुकारा॥६॥ भागेह नहिं नाथ ! उबारा । रघुनायक, करह सँभारा॥७॥ कह तुलसिदास सुनु रामा। खटिहं तसकर तव धामा॥८॥ चिंता यह मोहिं अपारा।
अपजस निंह होइ तुम्हारा॥९॥
(२९) राग खमाज—तीन ताल
कुटुंब तिज सरन राम! तेरी आयो।
तिज गढ़, लंक, महल औ मंदिर,

नाम सुनत उठि धायो ॥ घु०॥
भरी सभामें रावन बैठ्यो चरन प्रहार चलायो ।
मूरख अंध कह्यो नहिं मानै बार बार समुझायो ॥
आवत ही लंकापित कीनो, हिर हैंस कंठ लगायो ।
जनम-जनमके मिटे पराभव राम-दरस जब पायो ॥
हे रघुनाथ ! अनाथके बन्धु दीन जान अपनायो ।
तुलसिदास रघुबीर-सरनर्ते भगति अभय पद पायो॥

(२०) राग खमाज—तीन ताल माधव! मो समान जग माहीं। सब बिधि हीन मलीन दीन अति लीन बिषय कोउ नाहीं॥१॥ तुम सम हेतु-रहित, कृपाल, आरतहित. ईसिह त्यागी। मैं दुख सोक बिकल, कृपाल, केहि कारन दया न लागी।। २॥ नाहिंन कछ अवगुन तुम्हार, अपराध मोर मैं माना। ग्यानभवन तनु दियह नाथ सोउ पाय न मैं प्रभु जाना ॥ ३॥ बेन करील, श्रीखंड बसंतहिं दूषन मृषा लगावै। साररहित हतभाग्य सरभि पछव सो कहँ कह पावै ॥ ४ ॥ सब प्रकार मैं कठिन मृद्छ हरि दृढ बिचार जिय मोरे। तुलसिदास प्रभु मोह सृंखला छूटिहि तुम्हारे छोरे॥५॥

#### ( ३१ )

सक् चत हों अति राम कृपानिधि क्योंकरि बिनय सनावीं। सकल धरम बिपरीत करत. केहि भाँति नाथ मन भावीं !! १ !! जानत हों हरि रूप चराचर, मैं हिंठ नैन न लावौं। अंजन-केस-सिखा जुवती तहेँ, होचन-सहभ पठावौँ ॥ २ ॥ स्रवनिको फल कथा तुम्हारी, यह समुझों, समुझावीं। तिन्ह स्रवननि परदोष निरन्तर. स्रिन स्रिन भरि भरि तावौं ॥ ३ ॥ जेहि रसना गुन गाइ तिहारे, विनु प्रयास सुख पावौं। तेहि मुख पर-अपवाद भेक ज्यों, रटि-रटि जनम नसावौं॥ ४॥

'करह हृदय अति विमल बसहिं हरि', कहि कहि सबहिं सिखावीं। हीं निज उर अभिमान-मोह-मद खल-मंडली बसावीं॥५॥ जो तन धरि हरिपद साधहिं जन सो बिन काज गँवावीं। हाटक-घट भरि धर्यो सुधागृह तिज नम कृप खनात्रौं ॥६॥ मन-क्रम-बचन लाइ कीन्हे अध, ते करि जतन दुरावीं। पर-प्रेरित इरषा बस कबहुँक, किय कछ सुभ सो जनावौं॥ ७॥ बिप्र दोह जन बाँट परघो. हठि सबसों बैर बढावीं। ताहू पर निज मित-बिलास

सब संतन माँझ गनावीं ॥ ८॥

निगम सेस सारद निहोरि जो, अपने दोष कहावीं। तौ न सिराहि कलप सत लगि प्रभु, कहा एक मुख गावीं॥९॥ जो करनी आपनी बिचारौं. तौ कि सरन हों आवीं। मृदुल सुभाव सील रघुपतिको, सो बल मनहिं दिखावौं ॥१०॥ तुलसिदास प्रभु सो गुन नहिं जेहि, सपनेहुँ तुमहिं रिश्नावीं। नाथ-कृपा भवसिंधु धेनुपद सम. जो जानि सिरात्रौं ॥११॥ ( 32 ) रामचंद्र रघुनायक तुमसों हों विनती केहि भाँति करीं।

अघ अनेक अवलोकि आपने, अनघ नाम अनुमानि उरौँ ॥ १ ॥

पर-दख दखी सुखी पर-सुखते. संत-सील नहिं हृदय धरौं। देखि आनकी बिपति परम सुख, सनि संपति बिन आगि जरौं ॥ २ ॥ भगति बिराग ग्यान साधन कहि बह बिधि डहँकत छोग फिरों। सिव-सरबस सुखधाम नाम तव, र्बेचि नरकप्रद उदर भरौं ॥ ३ ॥ जानत हों निज पाप जलिध जिय जल-सीकर सम सनत लशैं। रज-सम पर अवगुन समेर करि. गन गिरि-सम रजतें निदरौं ॥ ४ ॥ नाना बेष बनाय दिवस-निसि. पर-बित जेहि तेहि जुगति हरीं। एको पल न कबहूँ अलोल चित,

हित दै पद-सरोज समिरौं॥ ५॥

जो आचरन विचारहु मेरो, कलप कोटि लगि औटि मरौँ। तुलसिदास प्रभु कृषा विलोकनि, गोपद-ज्यौं भवसिंघु तरौँ॥६॥ (३३)

हरि ! तुम बहुत अनुम्रह कीन्हों । साधन-धाम विबुध-दुरलम तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ १॥

कोटिहुँ मुख कहि जात न प्रभुके,

एक एक उपकार। तदिप नाथ कछु और माँगिहीं, दीजै परम उदार॥२॥

बिषय-बारि मन-मीन भिन नहिं

होत कबहुँ पल एक।

ताते सहौं बिपति अति दारुन,

जनमत जोनि अनेक ॥ ३॥

कृपा-डोरि बनसी पद अंकुस,
परम प्रेम-मृदु-चारो ।
एहि बिधि बेधि हरहु मेरो दुख,
कोतुक राम तिहारो ॥ ४॥
हैं स्रुति-बिदित उपाय सकल सुर,
केहि केहि दीन निहोरै ।
तुलसिदास यहि जीव मोह-रजु,
जोइ बाँध्यो सोइ छोरे॥ ५॥
(३४)

ऐसे राम दीन-हितकारी ।
अतिकोमल करुनानिधान विनु
कारन पर-उपकारी ॥ १ ॥
साधन-हीन दीन निज अध-बस,
सिला भई मुनि-नारी ।
गृहतें गवनि परसि पद पावन,
धोर सापतें तारी ॥ २ ॥

हिंसारत निषाद तामस बपु, पस्र-समान बनचारी। भेंट्यो हृदय लगाइ प्रेमबस, नहिं कुछ जाति विचारी॥ ३॥ जबिप दोह कियो सुरपति-सुत, कहि न जाय अति भारी। सकल लोक अवलोकि सोकहत, सरन गये भय टारी || ४ || बिहँग जोनि आमिष अहारपर, गीध कौन ब्रतधारी। जनक-समान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति सँवारी।। ५ ॥ अधम जाति सबरी जोषित जड़, लोक-बेट तें न्यारी । जानि प्रीत, दै दरस कृपानिधि, सोउ रघुनाथ उधारी ॥ ६ ॥

कपि सुग्रीव बंधु-भय-ब्याकुल, आयो सरन पुकारी। सिंह न सके दारुन दुख जनके, हरयो बालि, सहि गारी ॥ ७॥ रिपको अनुज विभीषन निसिचर, कौन भजन अधिकारी। सरन गये आगे हैं लीन्हों मेंट्यो भुजा पसारी॥८॥ असभ होइ जिनके समिरे तें बानर रीछ बिकारी। बेद-ब्रिदित पावन किये ते सब, महिमा नाथ तुम्हारी ॥ ९ ॥ कहें लिंग कहीं दीन अगनित जिन्हकी तुम बिपति निवारी। कलि-मल-प्रसित दास तुलसीपर,

काहे कृपा बिसारी ! ॥ १०॥

# दैन्य

# (३५) राग आसावरी

लाज न आवत दास कहावत । सो आचरन बिसारि सोच तजि, जो हरि तमकहैं भावत ॥ १ ॥ सकल संग तजि भजत जाहि मनि. जप तप जाग बनावत । मो सम मंद महाखल पाँवर. कौन जतन तेहि पावत ॥ २ ॥ हरि निरमल, मल-प्रसित हृद्य, असमंजस मोहि जनावत । जेहि सर काक कंक बक सूकर, क्यों मराल तहें आवत ? ॥ ३ ॥ जाकी सरन जाइ कोबिद, दारुन त्रयताप बुझावत ।

तहूँ गये मद मोह छोभ अति. सरगहुँ मिटत न सावत ॥ ४ ॥ भव-सरिता कहें नाउ संत, यह कहि औरनि समुझावत । हों तिनसों हरि परम बैर करि. तमसों भलो मनावत ॥ ५ ॥ नाहिन और ठौर मो कहाँ, तातें हठि नातो छावत । राख सरन उदार-चुड़ामनि, तुलसिदास गुन गावत ॥ ६ ॥ (३६) राग बागेश्री

कौन जतन बिनती करिये।
निज आचरन बिचारि हारि हिय,
मानि जानि डरिये॥१॥
जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन,
सो हठि परिहरिये।

जाते बिपति-जाल निसिदिन द्ख, तेहि पथ अनुसरिये॥ २ ॥ जानत हैं मन बचन करम परहित कीन्हें तरिये। बिपरीत, देखि परस्रख सो विन कारन ही जरिये॥ ३॥ स्रति पुरान सबको मत यह सतसंग सदद धरिये। निज अभिमान मोह ईपी वस. तिनहिं न आदरिये ॥ ४ ॥ संतत सोइ प्रिय मोहि सदा. जाते भवनिधि परिये। कही अब नाथ! कौन बटतें, संसार-सोक हरिये॥ ५॥ जब-कब निज करुना-सुभावतें, द्रवह तौ निस्तरिये।

तुलसिदास बिखास आन नहिं, कत पचि पचि मरिये॥ ६ ॥

(३७) राग कल्याण

जाउँ कहाँ, ठीर है कहाँ देव ! दुखित दीनको। को कृपाछ खामि सारिखो राखे सरनागत सब अंग बल-बिहीनको ॥ १ ॥ गनिहिं गुनिहिं साहिब टहैं. सेवा समीचीनको। अधम अगुन आलसिनको पालिबो फिब आयो रघनायक नवीनको ॥ २ ॥ मुखकै कहा कहीं विदित है जीकी प्रभु प्रजीनको। तिहूँ काल, तिहूँ लोकमें एक टेक रावरी तुलसीसे मन मलीनको ॥ ३ ॥

#### (३८) राग टोडी

त्र दयालु, दीन हों, त्र दानि, हों भिखारी।
हों प्रसिद्ध पातकी, त् पापपुंजहारी॥१॥
नाथ त् अनाथको, अनाथ कौन मोसो ?
मो समान आरत नहिं, आरतिहर तोसो॥२॥
बस त्, हों जीव हों, त ठाकुर, हों चेरो।
तात,मात,गुरु,सखा त्,सबबिधि हितु मेरो॥३॥
तोहि मोहि नाते अनेक, मानिये जो भावै।
उयों त्यों तुलसी कृपालु, चरन-सरन पावै॥४॥

# (३९) राग छिछत

खोटो खरो रावरो हों, रावरे सों झूठ क्यों

कहोंगो, जानौ सबहीके मनकी । करम बचन हिये कहों न कपट किये,

ऐसी हिंठ जैसी गाँठि पानी परे सनकी ॥ दूसरो भरोसो नाहिं, बासना उपासनाको,

बासव, बिरंचि, सुर-नर-मुनि-गनकी ।

स्वारथके साथी मेरे हाथी स्नान छेवा देई, काहू को न पीर रघुबीर दीनजनकी ॥ साँप सभा साबर छवार भये देव दिन्य,

दुसह साँसित कीजै आगे ही या तनकी । साँचे परौं पाऊँ पान, पंचनमें पन प्रमान,

तुलसी चातक आस राम स्याम घनकी ॥

(80)

तऊ न मेरे अघ अश्गुन गनिहैं। जौ जमराज काज सब परिहरि.

इहै स्याल उर अनिहें ॥ १ ॥

चिल्रहें छूटि पुंज पापिनके

असमंजस जिय जनिहैं।

देखि खलल अधिकार प्रभूसों,

मेरी भूरि भलाई भनिहैं ॥ २ ॥

हैंसि करिहैं परतीति भक्तकी,

भक्त-सिरोमनि मनिहैं।

ज्यों-त्यों तुल्रसिदास कोसलपित, अपनायहि पर बनिहैं॥३॥ (४१)

जो पै जिय धरिहौ अवगुन जनके । तौ क्यों कटत सकृत-नखते मो पै, बिपल बंद अध-बनके॥ १॥ कहिहै कौन कल्लघ मेरे कत. कर्म बचन अरु मनके। हरिहैं अमित सेव सारद स्नुति, गिनत एक इक छनके ॥ २ ॥ जो चित चढ़े नाम-महिमा निज, गुनगन पावन पनके। तौ तलसिहिं तारिही बिप्र उयों. दसन तोरि जम-गनके ॥ ३ ॥

### (82)

केह्र भाँति कृपासिंधु मेरी ओर हेरिए।

मोको और ठौर न, सुटेक एक तेरिए॥

सहस सिछातें अति जड़ मित मई है।

कासो कहौं, कौने गित पाहनहिं दई है॥

पद-राग-जाग चहौं कौसिक ज्यों कियो हौं।

किछ-मछ ख़ल देखि भारी भीति भियो हौं॥

करम-कपीस बालि-वर्ली-त्रास-त्रस्यो हौं।

चाहत अनाथ-नाथ तेरी बाँह बस्यो हौं॥

महा-मोह रावन विभीपन ज्यों हयो हौं।

त्राहि तुलसीस! त्राहि तिहुँ ताप तयो हों॥

#### (83)

ताहि ते आयो सरन सबेरे।
ग्यान बिराग भगति साधन कछु
सपनेहुँ नाथ न मेरे॥ १॥

लोभ मोह मद काम क्रोध रिप फिरत रैनि दिन घेरे। तिनहिं मिले मन भयो क्रपथ-रत फिरे तिहारेहि फेरे ॥ २ ॥ दोष-निलय यह बिषय सोक-प्रद कहत संत स्रुति टेरे। जानत हूँ अनुराग तहाँ अति सो हरि तम्हरेहि प्रेरे ॥ ३ ॥ बिष पियप सम करह अगिनि हिम, तारि सकह बिन बेरे । तुम सम ईस कृपाछ परम हित पुनि न पाइहीं हेरे ॥ ४ ॥ यह जिय जानि रहीं सब तजि रघबीर भरोसे तेरे। तुलसिदास यह विपति बाँगुरो तमहिं सों बनै निबेरे ॥ ५ ॥

#### (88)

है प्रभ ! मेरोई सब दोस । सीलसिंध, कृपाल, नाथ अनाथ, आरत-पोस ॥ वेत्र बचन विराग मन अध अवगुननिको कोसु । राम ! प्रांति-प्रताति पोली, कपट-करतब ठोसु ॥ राग-रंग कसंग ही सों साध-संगति रोस् । चहत केहरि-जसिंह सेइ सुगाल ज्यों खरगेस ॥ संभु सिखबन रसन हूँ नित राम-नामहिं घोसु । दंभइ कलिनाम कुंभन सोच-सागर-संासु ॥ मोद-मंगल-मृल अति अनुकूल निज निरजोस । रामनाम प्रभाव सनि तुलसिहँ परम परितोस ॥

( 84 )

कैसे देउँ नाथहिं खोरि। काम-लोछप भ्रमत मन हरि! भगति परिहरि तोरि॥ बहुत प्रीति पुजाइबे पर, पृजिबे पर थोरि । देत सिख सिखयो न मानत, मृढ्ता अस मोरि ॥ किये सिहत सनेह जे अघ हृदय राखे चोरि । संग-बस किये सुभ सुनाये सकल लोक निहोरि ॥ करौं जो कछु धरौं सचि-पिच सुकृत-सिला बटोरि । पेठि उर बरबस दयानिधि ! दंभ छेत अँजोरि ॥ लोभ मनहिं नचाय कपि ज्यों गरे आसा-डोरि । बात कहीं बनाइ बुध ज्यों, बर बिराग निचोरि ॥ एतेहुँ पर तुम्हरो कहायत, लाज अँचई घोरि । निलजता पर रीझ रधुबर, देहु तुलसिहं छोरि ॥

काहे ते हिर मोहिं त्रिसारो । जानत निज महिमा मेरे अघ, तदपि न नाय सँभारो ॥ १ ॥ पतित-पुनीत दीनहित असरन-सरन कहत सृति चारो । हों नहिं अधम सभीत दीन ? किधौं बेदन मृता पकारो ? ॥ २ ॥ खग-गनिका-गज-ब्याध-पाँति जहेँ. तहँ हींहँ बैठारो । अब केहि लाज कृपानिधान! परसत पनवारो फारो ॥ ३ ॥ जो कलिकाल प्रवल अति होतो त्रव निदेस तें न्यारो । तौ हरि रोष भरोस दोष गन तेहि भजते तजि गारो ॥ ४ ॥ मसक विरंचि, बिरंचि मसक सम, करद्व प्रभाउ तुम्हारो । यह सामरथ अछत मोहि त्यागहु, नाथ तहाँ कछ चारो ॥ ५ ॥ नाहिन नरक परत मोकहँ डर. जद्यपि हों अति हारो।

यह बिं त्रास दासतुल्सी प्रभु, नामहु पाप न जारो ॥६॥ (४७)

माधवज्, मोसम मंद न कोऊ । जद्यपि मीन पतंग हीनमति, मोहि नहिं पूजें ओऊ॥१॥ रुचिर रूप-आहार-बस्य उन्ह, पावक लोह न जान्यो ।

देखत त्रिपति त्रिषय न तजत हों, ताते अधिक अयान्यो ॥ २ ॥ महामोह-सरिता अपार महँ,

संतत फिरत बह्यो। श्रीहरि-चरन-कमल्ल-नौका तजि फिरि फिरि फेन गह्यो॥२॥

अस्थि पुरातन छुघित स्नान अति ज्यों भरि मुख पकरै।

निज ताल्यगत रुधिर पान करि, मन संतोष धरै॥४॥ परम कठिन भव-ब्याल-ग्रसित हों त्रसित भयो अति भारो । चाहत अभय भेक सरनागत, खग-पति-नाथ विसारी ॥ ५ ॥ जलचर-बंद जाल-अंतरगत होत सिमिटि इक पासा । एकहि एक खान लालच-बस. नहिं देखत निज नासा ॥ ६ ॥ मेरे अघ सारद अनेक जुग, गनत पार नहिं पावै। तुलसीदास पतित-पावन प्रभु,

यह भरोस जिय आवै॥७॥

#### (86)

यों मन कबहुँ तुमहिं न छाग्यो । ज्यों छल छाँड़ि सभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥ १ ॥ ज्यों चितई परनारि, सने पातक-प्रपंच घर-घरके । त्यों न साध, सुरसरि-तरंग-निर्मल गुनगन रघुत्ररके॥२॥ उयों नासा सुर्गधरस-बस. रसना घटरस-रति मानी । राम-प्रसाद-माल, जुठनि लगि, त्यों न ललकि ललचानी ॥३॥ चंदन-चंदबदनि-भूषन-पट ज्यों चह पाँवर परस्यो ! स्यों रघुपति-पद-पदुम-परस को तन पातकी न तरस्यो ॥ ४ ॥

ज्यों सब माँति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ। त्यों न राम, सुकृतग्य जे सक्चत सकृत प्रनाम किये हूँ॥५॥ चंचल चरन लोभ लगि लोलप द्वार-द्वार जग बागे। राम-सीय-आश्रमनि चलत त्यों भये न स्रमित अभागे॥६॥ सकल अंग पद-विमुख नाथ मुख नामको ओट रुई है। है तुलसिहिं परतीति एक प्रभु-मूरति कृपामई है॥७॥ चेतावनी (४९) राग आसावरी ममता तू न गई मेरे मनतें। पाके केस जनमके साथी,

लाज गई लोकनतें।

तन थाके कर कंपन लागे ज्योति गई नैननतें॥१॥ सरवन बचन न सनत काहके वल गये सब इंद्रिनर्ते। ट्रेट दसन वचन नहिं आवत सोभा गई मुखनते ॥ २॥ कफ पित बात कंठपर बैठे सुतिहं बुछावत करतें। भाइ बंधु सब परम पियारे नारि निकारत घरतें॥३॥ जैसे सिस-मंडल बिच स्याही छुटै न कोटि जतनतें। तुरुसिदास बिट जाउँ चरनते लोभ पराये धनतें॥ प्र॥ (५०) राग सोरड

जाके प्रिय न राम-बैंदेही। सो छाँड़िये कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही॥१॥

तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीपन---बंध भरत महतारी। बिछ गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनितनि भये मुद्र-मंगलकारी ॥ २ ॥ नाते नेह रामक मनियत सहद ससेब्य जहाँ हों। अंजन कहा आँखि जेहि फटैं बहुतक कहीं कहाँ लीं॥३॥ तल्सी सो सब भाँति परमहित पुष्य प्राणतें ध्यारो । जासों होय सनेह रामपद एतो मतो हमारो॥ ४॥

(५१) राग बिलावल

ते नर नरकरूप जीवत जग, भव-भंजन-पद बिमुख अभागी। . निसिबासर रुचि पाप, असुचि मन,
खल मित मिलन निगम-पथ त्यागी ॥ १॥
निहं सतसंग, भजन निहं हरिको,
स्रवन न रामकथा अनुरागी।
स्रुत-बित-दार-भवन-ममता-निसि,
सोवत अति न कबहुँ मित जागी॥ २॥
तुलसिदास हरि-नाम-सुधा तिज,
सठ, हिं पियत बिपय-बिप माँगी।
स्कर-स्वान-सुगाल-सिरस जन,
जनमत जगत जननि-दुख लागी॥ ३॥
(५२) राग धनाश्री

मन, माधवको नेकु निहारिह ।

सुनु सठ, सदा रंकके धन ज्यों,

छिन-छिन प्रभुहिं सँमारिह ॥ १॥

सोभा-सील-ग्यान-गुन-मंदिर,

संदर परम उदारिह ।

रंजन संत, अखिल अघ-गंजन,
भंजन बिषय बिकारहि॥२॥
जो बिनु जोग, जग्य, ब्रत, संयम
गयो चहै भव-पारहि।
तो जनि तुल्लसिदास निसिबासर
हिर-पद-कमल बिसारहि॥३॥

सुनु मन मृढ़ ! सिखावन मेरो ।
हिर-पद-विमुख लहां न काहु सुख,
सठ ! यह समुझ सबेरो ॥ १ ॥
बिछुरे सिस रिब मन नैनिनतों,
पावत दुख बहुतेरो ।
अमत स्रिमित निसि-दिवस गणनमहँ,
तहँ रिपु राहु बड़ेरो ॥ २ ॥
जद्यपि अति पुनीत सुर-सरिता,
तिहँ पुर सजस धनेरो ।

तजे चरन अजहूँ न मिटन नित,
बिह्वो ताहू केरो ॥ ३ ॥
छुटै न बिपति भजे बिन रघुपति,
स्रुति संदेह निबेरो ।
तुळसिदास सब आस छाँड़ि करि,
होह्र राम कर चेरो ॥ ४ ॥
( ५४ )

कवहूँ मन विस्नाम न मान्यो ।

निसि दिन भ्रमत विसारि सहज सुख,

जहूँ-तहूँ इंद्रिन तान्यो ॥ १ ॥

जदिप विषय-सँग सद्यो दुसह दुख,

विषम जाल अरुझान्यो ।

तदिप न तजत मृद, ममता बस,

जानत हूँ नहिं जान्यो ॥ २ ॥

जन्म अनेक किये नाना विधि

कर्म कीच चित सान्यो ।

होइ न विमल विबेक-नीर-विनु बेद पुरान बखान्यो ॥ ३ ॥ निज हित नाथ पिता गुरु हरिसों हरिष हृदय नहिं आन्यो । तुल्सिदास कब तृषा जाय सर खनतहिं जनम सिरान्यो ॥ ४ ॥ ( ५/५ )

रामसे श्रीतमको श्रीति-रहित जीव जाय जियत । जेहि सुख सुख मानि लेत, सुख सो समुझ कियत ॥ जहँ जहँ जेहि जोनि जनम महि पताल वियत । तहँ तहँ त विपय-सुखहिं, चहत लहत नियत ॥ कत विमोह लट्यो फट्यो, गगन मगन सियत । तुलसी प्रभु-सुजस गाइ, क्यों न सुधा पियत ॥

(५६) राग कान्हरा जो मन छागै रामचरन अस । देह गेह सुत बित कछत्र महँ मगन होत बिनु जतन किये जस ॥ . द्वंद्वरिहत गत मान ग्यान-रत विषय-विरत खटाइ नाना कस । सुखनिधान सुजान कोसल्पित ह्वे प्रसन्न कहु क्यों न होहिं बस ॥ सर्वभूतिहत निर्व्यलीक चित भगति प्रेम दढ़ नेम एक रस । तुल्लिसदास यह होइ तबिहं जब दवे ईस जेहि हतो सीस दस॥

(५७) राग भैरवी-तीन ताल भज मन रामचरन सुखदाई ॥ धु०॥ जिहि चरननसे निकसी सुरसरी संकर जटा समाई। जटासंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई॥ जिन चरननकी चरनपादुका भरत रह्यो छव छाई। सोइ चरन केवट घोइ छीने तब हिर नाव चलाई॥ सोइ चरन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई। सोइ चरन गौतमऋषि-नारी परसि परमपद पाई॥ दंडकबन प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोकके खामी कनकमृगा सँग धाई॥ किप सुग्रीय बंधु-भय-ब्याकुल तिन जय-छत्र फिराई। रिपुको अनुज विभीषन निसिचर परसत लंका पाई। सिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सेष सहस मुख गाई तुलसिदास मारुत-सुतकी प्रभु निज मुखकरत बड़ाई

(५८) राग गौड सारंग-तीन ताल अवलों नसानी, अब न नसेहौं। रामकृपा भवनिसा सिरानी जागे, फिरिन उसेहौं। पायो नाम चारु चिंतामिन उर करतें न खसेहौं। स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहिंकसेहौं परबस जानि हँस्यो इन इंद्रिन निज वस है न हँसेहौं मन मधुपहिं प्रनकरि, तुलसी,रघुपतिपदकमल बसेहौं

# ( ५९ ) राग पूर्वी-तीन ताल

मन पछितेहैं अवसर बीते। दुर्लभ देह पाइ हरिपद भजु,

करम, बचन अरु हीते॥१॥

सहसबाह्न दसबदन आदि नृप.

बचे न काल बलीते।

हम हम करि धन-धाम सँवारे,

अंत चले उठि रीते॥२॥

स्रुत बनितादि जानि स्वारथरत.

न करु नेह सबहीते।

अंतहूँ तोहिं तजेंगे, पामर !

त न तजै अबहीते॥३॥

अब नाथहिं अनुरागु जागु जड़,

त्यागु दूरासा जीते।

बुझै न काम-अगिनि तुलसी कहूँ.

बिषयभोग बहु घीते॥ ४॥

#### ( ६० )

लाम कहा मानुष-तन पाये। काय-बचन-मन सपनेह कबहुँक घटत न काज पराये॥१॥ जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत विनहिं बुटाये। तेहि सुख कहँ बहु जतन करत मन समझत नहिं समुद्राये॥२॥ पर-दारा, पर-द्रोह, मोह-बस किये मृद्ध मन भाये। गरभन्नास दुखरासि जातना तीब बिपति बिसराये।। ३॥ भय, निद्रा, मैथुन, अहार सबके समान जग जाये। सुर-दुरलभ तनु धरि न भने हरि मद अभिमान गवाँये॥ ४॥ गई न निज-पर-बुद्धि सुद्ध हैं रहे न राम-लय लाये। तुलसिदास यह अवसर बीते का पुनि के पछिताये॥ ५॥

# मक्ति-प्रेम

( ६१ )

जानकी-जीवनकी बिल जैहों।
चित कहैं, रामसीय पद परिहरि
अब न कहूँ चिल जैहों॥१॥
उपजी उर प्रतीति सुपनेहुँ सुख,
प्रमु-पद-विमुख न पैहों।
मन समेत या तनुके वासिन्ह,
इहै सिखावन देहों॥२॥
सवनि और कथा नहिं सुनिहौं,

रोकिहौं नैन बिलोकत औरहिं सीस ईस ही नैहों॥३॥ नातो नेह नाथसों करि सब नातो नेह बहैहों। यह छर भार ताहि तलसी जग जाको दास कहैहों॥ ४॥

# वैराग्य

( ६२ )

जो मोहि राम लागते मीठे। तौ नवरस, षटरस-रस अनरस है जाते सब सीठे॥१॥ बंचक बिषय बिबिध तन धरि अनुभवे, सुने अरु डीठे। यह जानत हीं हृदय आपने सपने न अघाइ उबीठे॥२॥ तुलसिदास प्रभु सों एकहि बल बचन कहत अति ढीठे। नामकी लाज राम करुनाकर केहिन दिये कर चीठे॥ ३॥

# वदान्त

#### ( \$暑 )

अस कछु समुझि परत रघुराया।

बिनु तुव कृपा दयाछ दास हित,

मोह न छूटै माया॥१॥

बाक्य-ग्यान अत्यन्त-निपुन भव
पार न पावै कोई।

निसि गृह मध्य दीपकी बातन्ह,

तम निवृत्त नहिं होई॥२॥

जैसे कोइ इक दीन दुखित अति,

असन-हीन दुख पावै।

चित्र कल्पतर कामधेन गृह, लिखेन बिपति नमावै॥३॥ षटरस बह प्रकार भोजन कोउ. दिन अरु रंनि बखानै। बिन बोले संतोष-जनित सुख, खाइ सोइ पं जानै॥४॥ जब लगि नहिं निज हृदि प्रकास अरु. विषय-आस मन माही। तुलसिदास तब लगि जग-जोनि

### लीला

भ्रमत, सपनेहुँ सुख नाहीं ॥ ५ ॥

# ( ६४ )

जागिये रघुनाथ कुँवर पंछी बन बोले॥ चंद-किरन सोतल भई चकई पिय मिलन गई। त्रिविध मंद चलत पवन पल्लव द्रम डोले। प्रात भान प्रगट भयो रजनीको तिमिर गयो । भूंग करत गुंजगान कमलन दल खोले॥ ब्रह्मादिक धरत ध्यान, सर-नर-मुनि करत गान । जागनकी बेर भई नयन पलक खोले॥ तुलसिदास अति अनंद, निरिषके मुखारबिंद । दीननको देत दान भूषन बह मोले।।

# (६५) राग विभास

जागिये क्रपानिधान जानराय रामचन्द्र ! जननी कहै वार वार, भोर भयो प्यारे। राजिवलोचन विसाल, प्रीति-वापिका मराल . छित कमछ-वदन ऊपर मदन कोटि **वारे ॥** अरुन उदित, बिगत सर्वरी, संसांक-किरन हीन . दीन दीप-जोति, मलिन-दृति समृह तारे। मनहूँ ग्यान घन प्रकास बीते सब भव-बिलास . आस त्रास-तिमिर-तोष-तरनि-तेज जारे॥

बोलत खग निकर मुखर, मधुर, करि प्रतीत , सुनहु स्रवन, प्रान जीवन धन, मेरे तुम बारे । मन्हूँ बेद बंदी मुनिबंद सूत मागधादि बिरुद-बदत 'जय जय जय जयति कैटभारे' ॥ बिकसित कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक , गुंजत कल कोमल धनि त्यागि कंज न्यारे। जन विराग पाइ सकल-सोक-कृप-गृह विहाइ . भ्रत्य प्रेममत्त फिरत गुनत गुन तिहारे॥ सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिशय दयाल , भागे जंजाल बिपुल, दुख-कदंब दारे। तुलसिदास अति अनंद, देखिकै मुखारबिंद , छुटे श्रमफंद परम मंद द्वंद भारे ॥

( ६६ ) राग विलाबल

झूलत राम पालने सोहैं। भूरि-भाग जननी जन जोहैं॥ तन मृद् मंजुल मैचकताई। झलकति बाल विभूषन-झाँई॥ अधर पानि पद छोहित छाँने। सर-सिँगार-भव-सारस सोने ॥ किलकत निरुखि बिलोल खेलौना । मनहूँ बिनोद लरत छबि छौना ॥ रंजित अंजन कंज विलोचन। भाजत भाल तिलक गोरोचन ॥ लस मसिबिंद बदनविधु नीको । चितवत चितचकोर तुलसीको ॥ (६७) राग सुहो

राम-पद-पदुम-पराग परी । ऋषि-तिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छबिमय देह धरी ॥ १ ॥ प्रबल पाप पति-साप-दुसह-दव दारुन जरनि जरी ।

कृपा-सुधा सिँचि बिबुध बेळि ज्यों फिरि सख-फरनि फरी॥२॥ निगम-अगम मूरति महेस-मति-ज्ञबति बराय बरी। सोइ मुरति भइ जानि नयन-पथ इकटक तें न टरी॥३॥ बरनति हृदय सरूप सील गुन प्रेम-प्रमोद भरी। तुलसिदास अस केहि आरतकी आरति प्रभु न हरी १॥ ४॥ (६८) राग केदारा सिख नीकेके निरखि कोऊ सिठ संदर बटोही। मध्र मूरति मदनमोहन जोहन-जोग, बदन सोभासदन देखिहौं मोही॥ १॥

व्यय सामस्यन दाखहा माहा ॥ १ साँवरे गोरेकिसोर, सुर-मुनि-चित्त-चोर, उभय-अंतर एक नारि सोही । मनह बारिद-बिध बीच ललित अति. राजति तडित निज सहज बिछोही ॥ २ ॥ उर धीरजहि धरि, जन्म सफल करि, सनह समुखि ! जिन बिकल होही । को जानै कौने सकृत लह्यो है लोचन-लाहु, ताहि तें बारहि बार कहित तोही ॥ ३ ॥ सिखिहि सिसिख दई, प्रेम-मगन भई, सरति विसरि गई आपनी ओही । तलसी रही है ठाढ़ी पाइन गढ़ी-सी काढ़ी. कौन जाने कहाँतें आई कौनकी को ही ॥४॥ (६९) राग केटारा मनोहरताको मानो ऐन । स्यामल गौर किसोर पथिक दोउ. सुमुखि ! निरख़ु भरि नैन ॥ १ ॥ बीच बधू बिधुबदनि बिराजति

उपमा कहँ कोऊ है न।

मानहुँ रित ऋतुनाथ सहित
मुनि-बेष बनाए है मैन ॥ २ ॥
किथौं सिँगार-सुखमा-सुप्रेम मिलि
चले जग-जित-बित हैंन ।
अद्भुत त्रयी किथौं पर्ठा है बिधि
मग-लोगन्हि सुख दैन ॥ ३ ॥
सुनि सुचि सरल सनेह सुहावने
प्राम बधुन्हके बैन ।
तुलसी प्रभु तरुतर बिलँवे
किए प्रेम कनौडे कै न १ ॥ ४ ॥

( ७० ) राग केदारा
बहुत दिन बोते सुधि कछु न छही ।
गए जो पथिक गोरे साँवरे सछोने,
सिख, संग नारि सुकुमारि रही ॥ १ ॥
जानि पहिचानि बिनु आपु तें आपनेहु तें,
प्रानहुँ तें प्यारे प्रियतम उपही ।

सुधाके सनेहहको सार छै सँवारे बिधि. जैसे भावते हैं भाँति जाति न कही ॥ २ ॥ बहरि बिलोकिबे कबहुँक, कहन तन पुलक, नयन जलधार बही। तुलसी प्रभु समिरि प्रामज्ञवती सिथिल, बिनु प्रयास परीं प्रेम सही॥३॥ (७१) राग गौरी भाई ! हों अवध कहा रहि हैहों । राम-लषन-सिय-चरन बिलोकन काल्डि काननहिं जैहीं ॥ १ ॥ जधिप मोतैं. के कमात तैं. है आई अति पोची। सनमुख गए सरन राखिंहंगे रघपति परम सँकोचो ॥ २ ॥ त्रलसी यों कहि चले भोरहीं, लोग बिकल सँग लागे।

जन बन जरत देखि दारुन दव निकसि बिहँग मग भागे।। ३।। (७२) राग केदारा रघपति ! मोहिं संग किन छीजै ? बार बार 'पुर जाहु' नाथ! केहि कारन आयस दीजै ॥ १ ॥ जद्यपि हीं अति अधम कुटिल मति अपराधिनको जायो। प्रनतपाल कोमल-सुभाव जिय जानि सरन तिक आयो ॥ २ ॥ जो मेरे तजि चरन आन गति. कहौं हृदय कछ राखी-तौ परिहरद्व दयास्त्र दीनहित प्रभ अभिअन्तर-साखी ।। ३ ॥ ताते नाथ ! कहीं मैं पनि पनि प्रभ पित मात ग्रसाई।

भजन-हीन नरदेष्ट बृथा खर
स्त्रान पेरुकी नाई ॥ ४ ॥
बन्धु-बचन सुनि स्त्रवन नयन
राजीव नीर भरि आए।
तुलसिदास प्रभु परम कृपा गहि—
बाँह भरत उर लाए॥ ५ ॥
( ७३ ) राग केदारा

बिनती भरत करत कर जोरे।

दीनबन्धु दीनता दीनकी

कबहुँ परं जिन भोरे॥१॥
तुम्हसे तुम्हहिं नाथ मोको,

मोसे जन तुम्हिह बहुतेरे।

इहैं जानि पहिचानि प्रीति

छिमिये अघ औगुन मेरं॥२॥

यों किह सीय-राम-पाँयन परि

छषन लाइ उर लीन्हें।

पुलक सरीर नीर भिर लोचन
कहत प्रेम-पन कीन्हें ॥ ३ ॥
तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन
जो रघुबीर न ऐहां ।
तो प्रभु-चरन-सरोज-सपथ
जीवत परिजनहि न पैहो ॥ ४ ॥
( ७४ ) राग कल्याण

कर सर धनु, किट रुचिर निषंग।

प्रिया-प्रोति-प्रेरित बन बीथिन्ह
बिचरत कपट-कनक-मृग-संग॥
भुज बिसाल कमनीय कंघ उर,
स्रम-सीकर सोहैं साँबरे अंग।
मनु मुकुता मनि-मरकतगिरिपर

नतु भुकुता मान-मरकतागारपर लसत ललित रबि-किरनि प्रसंग ॥ नलिन-नयन, सिर जटा-मुकुट-बिच

सुमन-माल मनु सिव-सिर गंग।

तुरुसिदास ऐसी मूरतिकी बिल, छिब बिलोकि लार्जे अमित अनंग ॥ ( ७५ ) राग सोरट

नयन-सरोज सनेह-सिंटल सुचि
मनहुँ अरघ जल दीन्हों॥ १॥
सनह लघन!खगपतिहि मिलेबन

मैं पितु-मरन न जान्यौ। सिंह न सक्यों सो कठिन विधाता

राघौ गीध गोद करि छीन्हों।

बड़ो पछु आजुिह भान्यो ॥ २ ॥ बहुिबिधि राम कह्यौ तनु राखन

परम धीर नहिं डोल्यौ । रोकि प्रेम, अवलेकि बदन-बिध

बचन मनोहर बोल्यौ ॥ ३ ॥ तुलसी प्रभु झूठे जीवन-लगि समय न घोखो लैहीं। जाको नाम मरत मुनि-दुर्छभ तमहि कहाँ पुनि पैहौं॥ ४॥ (७६) राग केदारा

पद-पदा गरीबनिवाजके। देखिहों जाइ पाइ लोचन-फल हित सर साधु समाजके ॥ १ ॥ ओर-निरबाहक, गई-ब्रहोर,

साजक बिगरे साजके। सबरी-सुखद, गोध-गतिदायक. समन सोक कपिराजके ॥ २ ॥

नाहिंन मोहिं और कतहूँ कछू जैसे काग जहाजके।

आयो सरन सुखद पद-पंकज चोंथं रावन-बाजके ॥ ३ ॥ आरति-हरन सरन समरथ सब

दिन अपनेकी लाजके।

तुलसी पाहि कहत नत-पालक मोहुँसे निपट निकाजके ।। ४ ।। ( ७७ ) राग केदारा

दीन-हित बिरद पुराननि गायो । आरत-बन्ध, कृपाल, मृदुलचित जानि सरन हीं आयो ॥ १॥ तुम्हरे रिपुको अनुज विभीषन वंस निसाचर जायो। सुनि गुन सील सुभाउ नाथको मैं चरननि चित्र लायो॥२॥ जानत प्रभु दुख सुख दासनिको तार्ते कहि न सनायो। करि करना भरि नयन बिलोकह तब जानौं अपनायो॥३॥ बचन बिनीत सुनत रघुनायक हँसि करि निकट बुलायो।

भेंट्यो हरि भरि अंक भरत ज्यौं लंकापति मन भायो॥ ४॥ कर पंकज सिर परिस अभय कियो. जन पर हेत्र दिखायो। तुलसिदास रघुबीर भजन करि को न परमपद पायो ? ॥ ५ ॥ ( ७८ ) राग धनाश्री सत्य कहीं मेरो सहज सुभाउ। सुनह सखा कपिपति लंकापति तुम्हसन कौन दुराउ। सब बिधि हीन दीन अति जडमित जाको कतहँ न ठाँउ ॥ १ ॥ आये सरन भजीं, न तजीं तिहि, यह जानत ऋषिराउ। जिन्हके हौं हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाउ ॥ २ ॥

पनि-पनि भुजा उठाइ कहत हों सकल सभा पतिआउ। नहिं को ज प्रिय मोहिं दास सम कपट प्रीति बहि जाउ।।३॥ सुन रघपतिके बचन बिभीषन प्रेम-मगन मन चाउ । तुलसिदास तजि आस-त्रास सब ऐसे प्रभ कहँ गाउ॥४॥ ( ७९ ) राग जयतश्री कब देखींगी नयन वह मधुर मुरति ? राजिवदल-नयन, कोमल-कृपा-अयन, मयननि बहु छिब अंगनि दरति ॥ १ ॥ सिरसि जटाकलाप पानि सायक चाप उरिस रुचिर बनमाल ल्रुरति । तुलसिदास रघुबीरकी सोभा समिरि. भई है मगन नहि तनकी सुरति ॥ २ ॥

### (८०) राग सोरठ

बैठी सग्रन मनावति माता । कब ऐहैं मेरे बाल कुशल घर कहहू काग फुर वाता ॥ १॥ द्ध भातकी दोनी दैहीं सोने चौंच मढेहों। जब सियसहित विलोकि नयन भरि राम-लपन उर लैहों॥२॥ अवधि समीप जानि जननी जिय अति आत्र अकुलानी । गनक बोलाइ पाँय परि पृछति प्रेम-मगन मृदू वानी॥३॥ तेंडि अवसर कोउ भरत निकट तें समाचार है आयो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनों मोन मरत जल पायो।। ८।।

#### ( 28 )

जानत प्रीति-रोति रघुराई। नाते सब हाते करि राखत. राम सनेह-सगाई ॥ १ ॥ नेह निबाहि देह तजि दसरथ. कीरति अचल चलाई। ऐसेह्र पित तें अधिक गीधपर ममता गुन गरुआई॥२॥ तिय-बिरही सुग्रीय सखा लखि प्रानिप्रिया बिसराई । रन परयो बंधु बिभीषन ही को. सोच हृदय अधिकाई ॥ ३॥ घर, गुरुगृह, प्रिय-सदन, सासुरे, भइ जब जहें पहनाई।

तब तहँ कहि सबरीके फलनिकी

रुचि माधरी न पाई॥४॥

सहज सरूप कथा मुनि बरनत

रहत सकच सिर नाई।

केवट मीत कहे सुख मानत

बानर बंध बड़ाई॥५॥

प्रेम-कनौड़ो रामसो प्रभ

त्रिभवन तिहुँ काल न भाई।

'तेरो रिनी' कहा हों कपिसों

ऐसी मानहि को सेवकाई ॥ ६ ॥

तलसी राम-सनेह-सील लखि,

जो न भगति उर आई।

तौ तोहिं जनमि जाय जननी जड़

तन्-तरुनता गवाँई ॥ ७ ॥

#### रूप

#### (८२) राग कल्याण

रघुपति राजीवनयन, शोभातन् कोटिमयन, करुनारस-अयन चयन-रूप भूप, माई। देखो सिख अतुल छिंब, संत कंज-कानन-रिब , गावत कल कीरति कवि-कोविद समुदाई॥ मज्जन करि सरजु-तीर, ठाढ़े रघुबंस-बीर, सेवत पद-कमल धीर निरमल चित लाई। ब्रह्ममंडली-मुनींद्रबृंद-मध्य इंद्र-बदन--राजत सखसदन लोक-लोचन-सखदाई ॥ बिथुरित सिररुह बरूथ कुंचितविच सुमन-जूथ, मनि जुत सिस्-फनि-अनीक सिस-समीप आई। जन सभीत दै अँकोर राखे जुग रुचिर मोर . कुंडल-छबि निरुषि चोर सकुचत अधिकाई ॥ लिल अकुटि तिलक भाल चिबुक अधर द्विज-रसाल, हास चारुतर, कपोल नासिका सुहाई।

मधकर जुग पंकज बिच सक विलोकि नीरज पै-लरत मधुप-अवलि माना बीच किया जाई।। संदर पट पीत बिसद, भ्राजत बनमाल उरिस . तुलसिका प्रसून रचित बिबिध बिधि बनाई। तरु-तमाल अधिबच जन त्रिविध कीर पाँति रुचिर, हेमजाल अंतर परि तार्ते न उडाई ॥ संकर-हृदि-पुंडरोक निसि बस हरि-चंचरीक. निर्व्यलीक मानस-गृह संतत रहे छाई। अतिसय आनन्दमूल तुलसिदास सानुकूल , हरन सकल सूल, अवध-मंडन रघुराई॥

(८३) राग केटारा

सिख ! रघनाथ रूप निहार । सरद-बिधु रबि-सुवन मनसिज-मान-भंजनिहार ॥ स्याम सुभग शरीर जनु मन-काम प्रनिहार । चारु चंदन मनहँ मरकत सिखर लसत निहारु॥

रुचिर उर उपवीत राजत, पदिक गजमनिहार । मनहुँ सुरधनु नखत गनिबच तिमिर-भंजनिहार ॥ विमल पीत दुकूल दामिन-दुति-विनिंदनिहार । वदन सुखमा-सदन सोभित मदन-मोहनिहार ॥ सकल अंग अनूप नहि कोउ सुकवि वरनिहार ॥ दास तुलसी निरखतिह सुख लहत निरखनिहार ॥

# कृष्ण-लीला

(८४) राग आसावरी

मोकहँ झ्ठेहु दोष लगावहिं। मैया ! इन्हृहिं बानि परगृहकी, नाना जुगुति बनावहिं॥१॥ इन्हके लिये खेलिको छाँड्यौं

तऊ न उबरन पावहिं। भाजन फोरि, बोरि कर गोरस देन उरहनो आवहिं॥२॥

कबहुँक बाल रोवाइ पानि गहि मिस करि उठि उठि धावहिं। करहिं आप सिर धरहिं आनके बचन विरंच हरावहिं।।३॥ मेरी टेव बृक्षि हलधरको. संतत संग खेलावहिं। जे अन्याउ करहिं काहको ते सिस् मोहिन भावहि॥ ४॥ स्नि स्नि बचन-चातुरी ग्वालिनि हँसि हँसि बदन दुरावहिं। बालगोपाल-केलि-कल-कीरति तुलिसदास मनि गावहिं॥५॥ (८५) राग केटारा गोक्ल प्रीति नित नई जानि । जाइ अनत सनाइ मधुकर ग्यानगिरा पुरानि ॥ मिलहिं जोगी जरठ तिन्हिंह दिखाउ निर्गुनखानि ।

नवल नंदकुमारके व्रज सगुन सुजस बखानि ॥
 तू जो हम आदरशे सो तो नवकमलकी कानि ।
 तजहि तुलसी समुङ्गि यह उपदेसिबेकी बानि ॥
 (८६) राग केदारा

हरिको लिलत बदन निहार ।
निपटही डाँटित निदुर ज्यों लकुट करतें डारु ॥
मंजु अंजनसिहत जल-कन चुत्रत लोचन चारु ।
स्याम सारस मग मनो सिस खत्रत सुधा-सिंगारु ॥
सुभग उर, दिध-बुंद सुंदर लिख अपनपौ वारु ।
मनहुँ मरकत मृदु सिखरपर लसत बिसद तुषारु ॥
कान्हरूँ पर सतर भौहैं, महरि मनहिं बिचारु ।
दास तुलसी रहति क्यों रिस निरिख नंद-कुमारु ॥

(८७) राग गौरी कि सम्बन्धित स्टिन

टेरि कान्ह गोवर्धन चढ़ि गैया।

मिथ मिथ पियो बारि चारिकमें
भूख न जाति अद्याति न द्वेया ॥ १ ॥
सैल-सिखर चढ़ि चितै चिकत चित,
अति हितबचन कह्यो बल भैया ।
बाँधि लकुट पट फेरि बोलाई,
सुनि कल बेनु धेनु धुकि धैया ॥ २ ॥

बलदाऊ देखियत दूरिते आवति छाक पठाई मेरी मैया ।

किलकि सखा सब नचत मोर ज्यों

कूदत किप कुरंगकी नैया ॥ ३ ॥
खेलत खात परस्पर डहकत
छीनत कहत करत रोगदैया ।

छीनत कहत करत रोगदैया। तुलसी बालकेलि-सुख निरखत,

बरसत समन सहित सुरसैया ॥ ४ ॥

# (८८) रान गौरी

गोपाल गोकुल-ब्रह्मभी-प्रिय, गोप-गोसुत-ब्रह्ममं। चरणारिवन्दमहं भजे भजनीय सुर-मुनि-दुर्लमं॥ घनस्याम काम अनेक छिब लोकाभिराम मनोहरं। किञ्चल्क-बसन किशोर म्रिति,भूरि गुन करुणाकरं शिर केकिपच्छ,बिलोल कुण्डलअरुणबनरुह-लोचनं गुञ्जावतंश विचित्र सब अँग धातु भव-भय-मोचनं॥ कच कुटिल सुन्दर तिलक भ्रू, राका-मयंक-समाननं अपहरण-तुलसीदास-त्रास, बिहार बुन्दा-काननं॥



# श्रीसूरदासजी

#### नाम

(८९) राग भैरवी

रे मन, कृष्णनाम कहि लीजै।

गुरुके बचन अटल किर मानहि,साधु-समागम कीजै पढ़िये गुनिये भगति भागवत,और कहा किथ कीजै। कृष्णनाम बिनु जनमुबादिहो, विरथा काहे जीजै॥ कृष्णनाम-रस बह्यो जात है, तृषावन्त ह्रै पीजै। सूरदास हिरसरन ताकिये,जनम सफल किर लीजै॥

# (९०) राग घनाश्री

है हरि-नामको आधार । और या कलिकाल नाहिंन, रह्यो बिधि-ब्योहार ॥ नारदादि सुकादि संकर, कियो यहै बिचार । सकल स्रति-दधि-मथत पायो, इतो यह घृतसार ॥ दसहु दिसि गुन करम रोक्यो, मीनको ज्यों जार । सूर हरिके भजन-बलतें मिटि गयो भव-भार ॥ (९१) राग आसावरी

ताते तुमरो भरोसो आवै । दीनानाथ पिततपात्रन जस, वेद उपनिषद गावै ॥ जो तुम कहौ कौन खल तारयो तौ हौं बोलों साखी। पुत्रहेतु हरिलोक गयो द्विज सक्यो न कोऊ राखी॥ गनिका किये कौन व्रत संजम,सुक-हितनाम पढ़ायौ। मनसाकरि सुमिरयो गज वपुरो,ग्राह परमगति पायौ॥

# (९२) राग सारंग

जो त्र रामनाम चित धरतौ । अबको जन्म आगिलो तेरो दोऊ जन्म सुधरतौ ॥ जमको त्रास सबैमिटिजातो,भक्त नाम तेरो परतौ । तंदुल घिरत सँवारि स्यामको संत परोसो करतौ ॥ होतो नफा साधुकी संगति मूल गाँठते टरतौ । प् सूरदास बैकुंठ पैठमें कोऊ न फैंट पकरतौ ॥ (९३) राग सारंग

जो सुख होत गोपालहिंगाये। सो नहिंहोत किये जपतपके कोटिक तीरथ न्हाये॥ दिये लेत नहिं चारिपदारथ,चरन-कमल चित लाये। तीनि लोक तृन सम करि लेखत,नॅंदनंदन उर आये॥ बंसीबट बृंदाबन जमुना, तिज बैंकुंठ को जाये। सूरदास हरिको सुमिरन करि,बहुरिन भव चलि आये

(९४) राग विहागरो

जो पै राम-नाम धन धरतो ।

दरतौ नहीं जनमजनमान्तर कहा राज जम करतो ॥

लेतो करि ब्योहार सबनिसों मूल गाँठमें परतो ।

भजन प्रताप सदाई घृत मधु, पावक परे न जरतो ॥

सुमिरन गोन बेद बिधि बैठो बिप्र-परोहन भरतो ।

सूर चलत बैकुंठ पेलिकै बीच कौन जो अरतो ॥

## (९५) राग कान्हरो

तुम्हरी कृपा गोविंद गुसाँई

हौं अपने अज्ञान न जानत।
उपजत दोष नयन निहं सूझत
रिबकी किरन उल्लक्ष न मानत।।
सब सुख निधि हरिनाम महा मनि
सो पायो नाहिन पहिचानत।
परम कुबुद्धि तुन्छ रस लोभी
कोड़ी लिंग सठ मग-रज छानत॥
सिवको धन संतनको सरबसु,
मिहमा बेद पुरान बखानत।
इते मान यह सूर महासठ
हरिनग बदलि महा-खल आनत॥

#### विनय

( ९६ ) राग बागेश्री

जो हम भले-बुरे तो तेरे । तुम्हैं हमारी लाज बड़ाई, बिनती सुनु प्रभु मेरे ॥

सब तजि तुव सरनागत आयो. निज कर चरन गहे रे। तुव प्रताप-बल बदत न काह, निडर भये घर चेरे॥ और देव सब रंक भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे। सूरदास प्रभु तुम्हरि कृपातें पाये सुख जु धनेरे॥ (९७) राग आसावरी करी गोपालको सब होइ। जो अपनो पुरुषारथ मानत, अति झुठो है सोइ॥ साधन मंत्र यंत्र उद्यम बल, यह सब डारह धोइ। जो कछ छिखि राखी नँदनंदन, मेटि सकै नहिं कोइ॥ दुख-सुख लाभ-अलाभ समुक्कि तुम,

कतिहं मरत हो रोइ।

सूरदास खामी करुनामय,

स्याम-चरन मन पोइ॥

(९८)

हिर हों बड़ी बेरको ठाढ़ो ।
जैसे और पतित तुर्म तारं,
तिनहिन महँ लिखि काढ़ो ॥ १ ॥
जुग-जुग बिरद यही चिल आयो,
टेर कहत हों ताते ।
मिरियत लाज पंच पिततनमें,
हों धर कहां कहाँते ॥ २ ॥
के अब हार मानिकर बैठो,
के करु बिरद सही ।
सूर पितत जो झूठ कहत है,
देखो खोलि बही ॥ ३ ॥

#### (९९) राग कान्हरो

दीनानाथ अब बार तुम्हारी। पतित उधारन बिरद जानिकै. बिगरी छेह सँभारी॥१॥ बालापन खंलत ही खोयो. जुबा बिषयरस माते। बुद्ध भयो सुधि प्रगटी मोको, दुखित पुकारत ताते॥२॥ सतिन तज्यो, तिय तज्यो, भ्रात तिज, तन त्वच भई ज न्यारी। सवन न सुनत चरनगति थाकी, नैन भये जल धारी ॥३॥ पछित केस कफ-कंठ बिरोध्यो. कल न परी दिन राती। माया मोह न छाँडै तुसा. ए दोऊ दुखदाती॥४॥

अब या ब्यथा दुरि करिबैको. और न समरथ कोई। स्रदास प्रभ करनासागर, तुमते होइ सु होई॥ ५॥ (१००) राग सारंग नाथ मोहिं अबकी बेर उबारो। तुम नापनके नाथ सुवामी. दाता नाम तिहारा। करमहोन जनमको अन्धो, मोतें कौन नकारो ॥ १ ॥ तीन लोकके तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो। तारी जाति कुजाति स्थाम तुम, मोपर किरपा धारो॥२॥ पतितनमें इक नायक कहिये, नोचनमं सरदारो ।

कोटि पाप इक पासँग मेरे,
अजामिल कौन बिचारो ॥ ३॥
नाठो श्ररम नाम सुनि मेरो,
नरक दियो हठि तारो ।
मोको ठौर नहीं अब कोऊ,
अपनो बिरद सम्हारो ॥ ४॥
छुद्र पतित तुम तारे रमापित,
अब न करो जिय गारो ।
सूरदास साचो तत्र माने,
जो हैं मम निस्तारो ॥ ५॥

(१०१) राग काफी अबकी टेक हमारी।

हाज राखो गिरधारी || जैसी हाज रखी पारथकी, भारत जुद्ध मँझारी |

सारिय होके रथको हाँक्यो, चक्रसुदर्सन-धारी ॥

भगतकी टेक न टारी || अबकी० || १ ||

जैसी लाज रखी द्रौपदिकी, होन न दीन्हि उघारी।
गैंचत गैंचत दोउ मुज थाके,दुस्सासन पिच हारी॥
चीर बढ़ायो मुरारी ॥ अबकी० ॥ २ ॥
सूरदासकी लजा राखो, अब को है रखवारी।
राघे गये श्रीवर-प्यारी, श्रीवृषमानु-दुलारी॥
सरन तकि आयो तुम्हारी॥ अबकी०॥ ३ ॥

# (१०२) राग आसावरी

दीनन दुखहरन देव, सन्तन सुखकारी ॥
अजामील गीध ब्याध, इनमें कहो कौन साध,
पंछीहू पट पढ़ात, गनिका-सी तारी ॥
ध्रुवके सिर छत्र देत, प्रह्लादकहँ उबार लेते,
भगत हेत बाँध्यो सेत, लंकपुरी जारी ॥
तंदुल देत रीझ जात, सागपातसों अधात,
गिनत नहीं जूँठे फल, खाटे-मीठे-खारी ॥
गजको जब प्राह प्रस्यो, दुस्सासन चीर खस्यो,
सभा बीच कृष्ण कृष्ण, द्रौपदी पुकारी ॥

इतनेमें हरि आइ गये, बसनन आरूद भये . सरदास द्वारे ठाढो. आँधरो भिखारी॥ ( १०३ )

तुम तजि और कौन पे जाऊँ। काके द्वार जाड़ सिर नाऊँ. परहथ कहाँ बिकाऊँ ॥ १ ॥ ऐसो को दाता है समरथ, जाके दिये अधाऊँ। अंतकाल तुमरा सुमिरन गति, अनत कहूँ नहिं पाऊँ ॥ २ ॥ रंक अयाची कियो सुदामा, दियो अभयपद ठाउँ। कामधेनु चिंतामनि दीनों, कलप-बच्छ तर छाऊँ॥३॥ भवसमुद्र अति देखि भयानक.

मनमें अधिक डराऊँ।

कीजै कृपा सुमिरि अपनो पन, सरदास बिल जाऊँ॥ ४॥ (808)

अब कैसे दुजे हाथ बिकाऊँ। मन-मधुकर कीनों वा दिनतें. चरन-कमल निज ठाऊँ ॥ १ ॥ जो जानों और कोउ कर्ता. तऊ न मन पक्रिताऊँ। जो जाको सोई सो जानै. अवतारन नर नाऊँ॥२॥ या परतीति होय या जुगकी. परमित छुटत डराऊँ। सरदास प्रश्न सिंध-सरन तजि, नदी-सरन कत जाऊँ॥३॥

#### (१०५) राग आसावरी

अबकी राखि लेहु भगवान।
हम अनाथ बैठे द्रुम-डरियाँ,
पारिध साध्यो बान॥१॥
ताके डर निकसन चाहत हैं,
जपर रह्यौ सचान।
दुहूँ भाँति दुख भयो कृपानिधि,
कौन उबारै प्रान॥२॥
सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी,
लगयो तीर सचान।
सूरदास गुन कहँ लग बरनौं,
जै कुपानिधान॥३॥

# (१०६) राग सारंग

अपनी भगति दे भगवान । कोटि लाल्च जो दिखावडु नाहिनै रुचि आन ॥

जरन ज्वाला, गिरत गिरिते, स्वकर काटत सीस । देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस ॥ कामना करि कोपि कबहुँ करत कर पस्च घात । सिंह सावक जात गृह तजि, इन्द्र अधिक उरात ॥ जा दिनातें जनमु पायों यहै मेरी रीति। बिषय बिष हिराबात नाहीं दरत करत अनीति ।। थके किंकर जूथ जमके टारे टरत न नेक। नरक-कृपनि जाइ जमपुर पर्यो बार अनेक ॥ महा माचल मारिबेको सक्च नाहिन मोहिं। परवों हैं पन कियं द्वारे लाज पनकी नोहिं॥ नाहिनै काँचो क्यानिधि करी कहा रिसाइ। मुर तबहूँ न द्वार छाँडै डारिहो कढराइ ॥

(१०७) राग घनाश्री

अपनेको को न आदर देय। ज्यों बालक अपराध कोटि करें मात न मारें तेय॥ ते बेली कैसें दिहयतु है जो अपने रस भेय । श्रीसंकर बहु रतन त्यागिकें विषिद्य कंठ लपटेय ॥ माता अछत छीर बिनु सुत मरें अजाकंठ कुच सेय । जद्यपि मूर महापतित है पतितपावन तुम तेय ॥

(१०८) राग विलावल

अबके माधव मोहि उधारि।

मगन हों भव-अंबु-निधिमें कृपा-सिंधु मुरारि॥
नीर अति गंभीर माया, लोम लहिर तरंग।
लिये जात अगाध जलमें गहे प्राह अनंग॥
मीन इंद्रिय अतिहि काटत मोट अब सिर भार।
पग न इत उत धरन पावत उरिक्ष मोह सेवार॥
काम क्रोध समेत तृम्बा पवन अति झक्जोर।
नाहि चितवन देत तिय सुत नाम-नौका ओर॥
थक्यों बीच बेहाल बिहबल सुनहु करुनाम्ल।
स्याम मुज गहि काढ़ि डारहु सूर झजके कुल॥

#### (१०९) राग धनाश्री

अब मोहि भीजत क्यों न उबारो । दीनबंध करनामय खामी जनके दुःख निवारो ॥ ममता घटा, मोहकी बँदें, मरिता मैन अपारो। बुड़त कतहुँ थाह नहिं पावत गुरुजन ओट अधारी ॥ गरजन क्रोध, छोभकी नारी सूझत कहुँ न उधारो । तुसना तड़ित चमिक छिन ही छिन अहिनिसि यह तन जारो ॥ यह सब जल कलिमलिंड गहे हैं बारत सहस प्रकारो । मुरदास पतितनकां संगी बिरदहि नाथ सम्हारा ॥

#### (११०) राग कान्हरो

ऐसो कब करिहो गोपाल। मनसा नाथ मनोरथ दाता हौ प्रभु दीनद्याल ॥ चित्त निरंतर चरनन अनुरत रसना चरित रसाछ। लो**चन** सजल प्रेम पुलकित तन कर-कंजनि-दल-माल ॥ ऐसे रहत, लिखे छिन्-छिन् जम अपनौ भायो जाल। सूर सुजस रागी न डरत मन स्रनि जातना कराल् ॥ (१११) राग धनाधी ऐसे प्रभु अनाथके स्वामी । कहियत दीन दास पर-पीरक सब घट अन्तरजामी ।।

करत बिबस द्वपद-तनयाको 'सरन' सब्द कहि आयो । पूर्ण अनंत कोटि परिबसननि अरिको गरब गँवायो ॥ सत हित बिप्र, कीर हित गनिका, परमारथ प्रभु पायो । छन चितवन साप संकट ते गज ग्राह ते छुटायो ॥ तब तव पद न देखि अविगतको जन लगि बेष बनायो। जे जन दुखी जानि भए ते रिप्र हति हति सुख उपजायो ॥ तुम्हरि कृपा जदुनाथ गुसाई किहि न आसु सुख पायो। सूरदास अंघ अपराधी सो काहे बिसरायो॥

(११२) राग सारंग कौन गति करिही मेरी नाथ। हों तो कटिल कुचाल कुदरसन रहत बिषयके साथ।। दिन बीतत मायाके लालच कुल कुटुंबके हेत्। सारी रैन नींदभरि सोवत जैसे पस अचेत ॥ कागज धरनि करै इम टेखनि जल सायर मसि घोर। लिखेँ गनस जनमभरि ममकृत तक दोप नहि ओर॥ गज गनिका अरु बिप्र अजामिल अगनित अधम उधारे। अपथै चिल अपराध करे मैं तिनहूँ ते अति भारे॥

लिखि लिखि मम अपराध जनमके
चित्रगुप्त अकुलायो ।

मृगुऋषि आदि सुनत चित्रत भये
जम सुनि सीस डुलायो ॥

परम पुनीत पित्रत्र कृपानिधि
पात्रन नाम कहायो ।

सूर पितत जब सुन्यो बिरद यह
तब धीरज मन आयो ॥

(११३) राग कल्याण

जैसेहि राखौ तैसेहि रहीं।

जानत हो सब दुख सुख जनको मुखकरि कहा कहीं कबहुँक भोजन देत कृपाकरि कबहुँक भूख सहीं। कबहुँक चढ़ों तुरंग महागज कबहुँक भार बहीं।। कमलनयन घनस्याम मनोहर अनुचर भयो रहीं। सूरदास प्रभु भगत कृपानिधि तुम्हरे चरन गहीं।।

#### (११४) राग धनाश्री

नाथज् अबकै मोहिं उबारो । पतितनमें बिख्यात पतित हों पावन नाम तुम्हारो ॥ बड़े पतित नाहिन पासंगह अजामेलको जु बिचारो । भाजै नरक नाउँ मेरो सुनि जमहु देयहिठ तारो ॥ छुद्र पतित तुम तारे श्रीपति अबन करो जिय गारो। म्रदास साँचो तब माने जब होय मम निस्तारो ॥

(११५) राग नट प्रभु मेरे औगन चित न धरो।

समदरसी प्रभु नाम तिहारो अपने पनहि करो ॥ इक लोहा पूजामें राखत इक घर विधिक परो । यह दुविधा पारस निहं जानत कंचन करत खरो ॥ एक निदया एक नार कहावत मैलो नीर भरो । जब मिलिके दोउ एक वरन भए सुरसिर नाम परो ॥ एक जीव इक ब्रह्म कहावत सूरस्याम झगरो । अबकी बेर मोहिं पार उतारो निहं पन जात दरो ॥

#### (११६) राम केदारा

बंदौं चरन सरोज तुम्हारे। जे पदपद्म सदासिवके धन सिंधुसुता उरतें नहिं टारे॥ जे पदपदम परिस भई पावन सरसरि दरस कटत अब भारे। जं पदपद्रम परिस ऋषि-पत्नी, वलि, नृग, ब्याध, पतित बहु तारे ॥ जं पदपद्म रमत बृंदाबन अहि सिर धरि अगनित रिप्र मारे । जे पदपदुम परसि ब्रज-भामिनि सरबस्र दै स्रत सदन बिसारे॥ जे पटपद्म रमत पांडव-दल दत भये सब काज सँवारे। मुरदास नेई पदपंकज

त्रिविध ताप दुख-हरन हमारे॥

#### (११७) राग धनाश्री

बिनती जन कासों करें गुसाँई ।
तुम बिनु दीनदयाल, देवतन सब फीकी ठकुराई ॥
अपने-से कर चरन नैन मुख अपनी-सी बुधि बाँई ।
काल करम बस फिरत सकल प्रभु ते हमरी ही नाई॥
पराधीन परबदन निहारत मानत मोह बड़ाई ।
हँसे हँसें, बिलखें लिख परदुख उयों जल दर्पन झाई॥
लियो दियो चाहै जो कोज सुनि समरथ जदुराई ।
देव सकल व्यापार निरत नित ज्यों पसुदृध चराई ॥
तुम बिनु और न कोउ कृपानिधि पाव पीर पराई ।
सूरदासके त्रास हरनको कृष्ण नाम प्रभुताई॥

# (११८) राग विहागरो

भज्ज मन चरन संकटहरन। सनक संकर ध्यान लावत निगम असरन सरन। सेस सारद कहैं नारद संत चिंतत चरन॥ पद पराग प्रताप दुरलभ रमाको हितकरन । परिस गंगा भई पावन तिहूँ पुर उद्घरन ॥ चित्त चैतत करत, अंतः करन तारन तरन । गए ति हैं नाम केते संत हिर पुर घरन ॥ जासु पदरज परिस गौतम-नारि गित उद्घरन । जासु महिमा प्रगट कहत न घोइ पग सिर घरन ॥ कृष्णपद मकरंद पावत और निहं सिर परन । सूर प्रमु चरनारबिंदर्ते मिटं जन्मरु मरन॥

# (११९) राग सारंग

माधव ! मोहि काहेकी लाज ? जनम जनम है रहो मैं ऐसो अभिमानी बेकाज ॥ कोटिक कर्म किये करुनामय या देहीके साज । निसिन्नासर विषयारस रुचितें कन्न हुँ न आयो नाज॥ बहुत बार जल थल जग जायो अम आयो दिन देव। औगुनकी कछु सकुच न संका परि आई यह टेव॥ अब अनुखाय कहीं घर अपने राखी बाँधि विचारि । सूर खानके पालनहारे लावत है दिन गारि॥

(१२०) राग रामकली

सरन गयेकों को न उबारयो ? जब जब भीर पर्रा भगतनप

चक्र सुदरसन तहाँ सँभारयो ॥ भयो प्रसाद जु अंबरीषपै.

दुरबासाको क्रोध निवारयो।

ग्वालन हेत् धरघो गोबर्धन

प्रगट इन्द्रको गर्व प्रहारयो।। करो कृपा प्रहलाद भगतपै

खंभ फारि उर नखन बिदारयो ।

नरहरि रूप धरघो करुना करि

छिनक माहिं हिरनाकुस मारयो ॥

प्राह् प्रसित गजको जल बुड़त नाम लेत तुरते दुख टार्यो। सूर स्थाम बिन और करे को रंगभमिमें कंस पछारथी॥ (१२१) राग खनाश्री

हमें नैंदनंदन मोल लियो । जमकी फाँसि काटि मुकराया अभय अजात कियो॥ मुँड मुँडाय कंठ बनमाला चक्रके चिन्ह दिया । माथे तिलक स्रवन तुलसीदल मेटेव अंग वियो ॥ सब कोउ कहत गुलाम स्यामको सुनत सिरात हियो। सूरदास प्रभुज्को चेरा जूठिन खाय जिया।।

### (१२२) राग नट

हरिसो ठाकर और न जनको। जेहि जेहि बिधि सेवक सुख पावै नेहि बिधि राखत तिनको॥ भूग्वे बहु भोजन जु उदरको. तृसा तोय, पट तनको। लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग,

उचित गमन गृह बनको ॥

परम उदार चतुर चिंतामन

कोटि कुंबेर निधनको ।

राखत है जनको परितग्या

हाथ पसारत कनको ॥

संकट परं तुरत उठि धावत

परम सुभट निज पनको ।
कोटिक करें एक नहिं मानै,

सूर महा कृतधनको ॥

# (१२३) राग धनाश्री

हरिसा मीत न देखीं कोई। अंतकाल सुमिरत तेहि अवसर आनि प्रतिच्छो होई॥ प्राह गहे गजपति मुकरायो हाथ चक्क है घायो। तजि बैकुंठ गरुड़ तजि श्री तजि निकट दासके आयो दुरबासाको साप निवारयो अंत्ररीष पति राखी । ब्रह्मलोक परजंत फिरयो तहँ देव मुनीजन साखी ॥ लाखा-गृहतें जरत पांडु-सुत बुधि बल नाथ उनारे। मूरदास प्रभु अपने जनके नाना त्रास निवारे॥

#### (१२४) राग देवगंधार

तुम मेरी राखो लाज हरी।
तुम जानत सब अंतरजामी, करनी कछुन करी॥
औगुन मोते बिसरत नाहीं, पल लिन घरी घरी।
सब प्रपंचकी पोट बाँधिक, अपने सीस घरी॥
दारा-सुत-धन मोह लिये हैं,सुधि-बुधि सब बिसरी।
सूर पतितको बंग उधारो, अब मेरी नाव भरी॥

#### (१२५) राग बिलावल

तुम गोपाल मोसों बहुत करी। नर देही दीनी सुमिरनको मो पापीते कछु न सरी॥१॥ गरभ-बास अति त्रास अधोमख तहाँ न मेरी सुधि बिसरी। पावक जठर जरन नहिंदीनों कंचन-सी मेरी देह करी।। २॥ जगमें जनमि पाप बह कीने आदि अंत हों मब बिगरी। म्र पतिन तुम पतित उधारन अपने बिरदकी लाज धरी ॥ ३ ॥

> दैन्य (१२६) राग सारंग

हरि हों सब पतितनको राव । को करि सकै वरावरि मेरी, सो तौं मोहि बताव॥ ब्याध गीध अरु पतित पतना. तिनमहँ बढि जो और।

तिनमें अजामील गनिका पति. उनमें मैं सिरमौर ॥ जहँ तहँ सुनियत यहै बड़ाई. मो समान नहिं आन। अब रहे आज़ कालिके राजा, मैं तिनमें सुलतान ॥ अबलौं तो तुम बिरद बुलाया, भई न मोसों भेंट। तजौ बिरट के मोहिं उधारों. मृर गई। कसि फेंट।। (१२७)

अब मैं नाच्यों बहुत गुपाल । काम-क्रोधकां पहिरि चोलना, कंठ बिषयकी माल।। १।। महा-मोहके नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाछ।

भरम भरघो मन भयो पखावज, चलत कुसंगत चाल॥२॥ तृ**क्का नाद** करत घट भीतर, नाना बिधि दै ताल। मायाको कटि फेंटा बाँध्यो, लोभ तिलक दै भाल॥३॥ कोटिक कला काँछि देखराई, जलयल सुधि नहिं काल । सूरदासकी सबैं अविद्या. दरि करो नँदलाल ॥ ४॥ (१२८) राग आसावरी मोसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तनु दियो ताहि त्रिसरायो,

जिन तनु दियो ताहि विसरायो,
ऐसां नमकहरामी॥१॥
भरि भरि उदर विषयकों धायो,
जैसे सूकर-प्रामी।

हरिजन छाँडि हरी-बिमुखनकी. निसिदिन करत गुलामी॥ २॥ पापी कौन बड़ो जग मोर्ते. सब पतितनमें नामी। मर पतितको ठौर कहाँ है. तुम बिनु श्रीपति खामी ॥ ३ ॥

(१२९) राग भैरवी

सुने री मैंने निरबलके बल राम। पिछली साख भरूँ मंतनकी.

अडे सँवारे काम ॥१॥ जब लगि गज बल अपनो बरत्यो,

नेक सरयो नहिं काम ।

निरबल है बल राम पुकारयो,

आये आधे नाम॥२॥

द्रुपद-सुता निरबल भइ ता दिन,

तजि आये निज धाम।

दुस्सासनकी भुजा थिकत भई, बसनरूप भये स्याम ॥ ३॥ अप-बलतप-बलऔर बाहु-बल,

चौथो है बल दाम। सर किसोर-कुपार्ते सब बल,

हारेको हरि-नाम ॥ ४ ॥

(१३०) राग धनाश्री

पतितपावन हरि विरद तुम्हारो कौने नाम धरयो । हों तो दीन-दुखित अति दुर्बल द्वारे रटत परयो ॥ चारि पदारथ दये सुदामहि तंदृल मेंट धरयो । दुपद-सुताकी तुम पति राग्वी अंबर दान करयो॥ संदीपन-सुत तुम प्रभु दीने विद्या-पाठ करयो। मूरकी विरियाँ निठुर भये प्रभु मोर्ते कछ न सरयो॥

(१३१) राग सारंग

प्रभु हों सब पतितनको राजा। पर निंदा मुख पृरि रह्यो, जग

यह निसान नित बाजा॥

त्सना देसर सुभट मनोरथ इंद्रिय खड्ग हमारे। मंत्री काम कुमत दैवेको क्रोध रहत प्रतिहारे॥ गज अहँकार चढ्यो दिग-विजयी लोभ छत्र धरि सीस। फीज असत-संगतिकी मेरी ऐसो हों मैं ई**स**॥ मोह मदै बन्दी गुन गावत मागध दोष अपार । मर पापको गढ़ इड़ कीनो मुहकम लाइ किंवार ॥ ( १३२ ) राग सारंग तम हरि साँकरेके साथी। सुनत पुकार परम आतुर है, दौरि छुड़ायो हाथी॥१॥

गर्भ परिच्छित रच्छा कीन्हीं, बेद उपनिषद साखी। बसन बढ़ाय द्रपद-तनयाके, सभा माँझ पत राखी।। २॥ राज-रविन गाई ब्याकुल है. दै दै सुतका धीरक। मागध हति राजा सब छोरे. ऐसे प्रमु पर-पीरक॥३॥ कपट-खरूप धरयो जब कोकिल नृप प्रतीति कर मानी। कठिन परी तबहिं प्रभ प्रगटे. रिप हित सब सुखदानी॥ ४॥ ऐसे कहीं कहाँ हो गुन-गन. लिखित अन्त नहिं पइये। क्रपासिंध उनहीं हैग्वे.

मम लजा निरबहिये॥५।

सूर तुम्हारी ऐसे निबही, संकटके तुम साथी। ज्यों जानों त्यों करो दीनकी, बात सकल तुम हाथी ॥ ६॥ (१३३) राग नट है प्रभु ! मोह तें बढ़ि पापी ? घातक कुटिल चबाई कपटी मोह क्रोध संतापी।। १॥ लंपट भूत पृत दमरीकौ बिषय जाप नित जापी। काम बिबस कामिनिहीके रस हठ करि मनसा थापी॥२॥ मच्छ अमच्छ अपै पीवनको होभ हाहसा **धापी** । मन क्रम बचन दुसह सबहिनसों कट्क बचन आलापी॥३॥ जेते अधम उधारे प्रभु तुम

मैं तिन्हकी गति मापी।
सागर सूर बिकार जल भरो
बधिक अजामिल बापी॥४॥

(१३४) राग स्रारंग

हिर हों सब पिततनको नायक । को किर सके बराबिर मेरी और नहीं कोउ लायक ॥ जैसो अजामेलको दीनों सोइ पटो लिखि पाऊँ । तो बिसास होइ मन मेरे औरों पितत बुलाऊँ॥ यह मारग चौगुनो चलाऊँ तो पूरो ब्योपारी । बचन मानि के चलों गाँठि दैपाऊँ सुख अति भारी ॥ यह सुनि जहाँ तहाँतें सिमटें आइ होई इक ठौर । अबकी तो अपनी के आयों, बेर बहुरिकी और ॥ होड़ा होड़ी मन हुलास किर किये पाप भिर पेट । सबै पितत पाँयन तर डारों इहै हमारी भेंट ॥ बहुत भरोसो जानि तुम्हारो अघ कोन्हे भरि भाँड़ो । लीजै नाथ निबेर तुरंतिह सूर पतितको टाँड़ो ॥ (१३५) राग धनाश्री

तुम कब मोसो पतित उधारयो ।
काहेको प्रमु बिरद बुलावत बिनु मसकतको तारयो॥
गीध ब्याध पूतना जो तारी तिनपर कहा निहोरो ।
गनिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रमु तोरो ॥
अजामील द्विज जनम जनमको हुतो पुरातन दास ।
नेक चूकतें यह गति कीन्हीं पुनि बैकुंठिहें बास ॥
पतित जानिकै सब जन तारे रही न काहू खोट ।
तौ जानौं जो मोकहं तारो सूर कुर किब होट ॥

# चेतावनी (१३६) राग आसा<del>वरी</del>

छाँडि मन, हरि-बिमुखनको संग । जिनके संग कुबुधि उपजति है, परत भजनमें भंग ॥ कहा होत पय पान कराये, बिष नहिं तजत मुजंग । कागिह कहा कपूर चुगाये, खान न्हवाये गंग।। खरको कहा अरगजा-लेपन, मरकट भूषन अंग। गजको कहा न्हवाये सरिता, बहुरि धरे खिह छंग।। पाहन पतित बाँस निहं बेधत, रीतो करत निषंग। सूरदास खल कारी कामरि, चढ़त न दृजो रंग।।

(१३७) राग आसावरी

भजन बिनु क्कर स्कर जैसा । जैसे घर बिठावके म्सा, रहत बिषय-बस तैसो ॥ बकी और बक गींघ गींघनी, आई जनम लिय वैसो । उनहूँके ये सुत दारा हैं, इन्हें भेद कहुं कैसो ॥ जीव मारिके उदर भरत हैं, तिनके ठेखे ऐसो । सूरदास भगवंत-भजन बिनु, मनो ऊँट खर भैंसो ॥

(१३८) राग आसावरी

भगति बिनु बैठ बिराने हैही। पॉॅंव चारि, सिर सींग, गूॅंग मुख, तब गुन कैसे गैडी। ट्टे कंघ सु-फूटो नाकनि,

कौलों धौं सस खेडी॥

लादत जोतत लक्ट बाजिहै

तब कहें मुँड दुरही।

सीत घाम धन बिपति बहुत बिधि.

भार तरे मरि जैही॥

हरि-दासनको कह्यो न मानत.

कियो आपुनो पेही।

सूरदास भगवंत-भजन बिन्.

मिथ्या जनम गँवैही॥ (१३९) राग भीमपलासी

रे मन जनम पदारथ जात ।

विछरे मिलन बहुरि कब ह्रेहैं,

ज्यौं तरुवरके पात ॥ १ ॥

सनिपात कपकंठ बिरोधी.

रसना ट्रटी जात।

प्रान लिये जम जात मुढमति.

देखत जननी तात॥२॥

छिन इक माँ हि कोटि जुग बीतत.

फेरि नरककी बात।

यह जग प्रीति सुआ सेमरकी

चाखत ही उडि जात ॥ ३ ॥

जमके फंद नहीं पड़ बौरे,

चरनन चित्त लगात।

कहत सूर बिरधा यह देही.

अंतर क्यों इतरात ॥ ४ ॥

(१४०) राग धनाश्री

सबै दिन गये बिषयके हेत।

तीनौं पन ऐसे ही बीते, केस भये सिर सेत !!

भौंखिन अंध स्नवन निहं सुनियत, थाके चरन समेत गंगाजल तिज पियत कूपजल, हिर तिज पूजत प्रेत ॥ रामनाम बिनु क्यों छूटोगे, चंद्र गहे ज्यों केत । सूरदास कछु खरच न लागत, रामनाम मुख लेत ॥

#### (१४१)

सोई भलां जो रामहिं गावै। खपच प्रसन्न होइ बड़ सेवक,

बिनु गुपाल द्विज जन्म न भावै ॥ १ ॥ बाद-बिबाट जग्म बत साधै,

कतहूँ जाइ जन्म उहकावै। होइ अटल जगदीस-भजनमें.

सेवा तासु चारि फल पावै।।२।) कहूँ ठौर नहिं चरन-कमल बिनु,

भृंगी ज्यों दसहूँ दिसि धावै । स्रदास प्रभु संत-समागम, आनँद अभय निसान बजावै॥३॥

#### (१४२)

सबै दिन नाहिं एक से जात। सुमिरन ध्यान कियो करि हरिको,

जब लगि तन कुसलात ॥ १ ॥

कबहँ कमला चपला पाके.

टेढे टेढे जात।

कबहुँक मग-मग ध्रिर टटोरत,

भोजनको बिलखात ॥ २ ॥

या देहीके गरव बावरो.

तदपि फिरत इतरात ।

बाद-बिबाद सबै दिन बीते,

खंलत हो अरु खात !! ३ !!

हों बड़, हों बड़, बहुत कहावत,

सुधे करत न बात।

जोग न जुगुति ध्यान नहिं पूजा,

बृद्ध भये अकुलात ॥ ४॥

बालापन खेलत ही खोयो. तरुनापन अल्सात्। सूरदास अवसरके बीते. रहिहौ पुनि पछितात ॥ ५॥ (१४३)

रे मन मूरख जनम गैँवायो । कर अभिमान बिषयसों राच्यो. नाम सरन नहिं आयो ॥ १ ॥ यह संसार फूल सेमरको. संदर देखि छभायो । चाखन लाग्यो रुई उड़ि गई. हाथ कछू नहिं आयो ॥ २ ॥ कहा भया अबके मन सोचे, पहिले नाहिं कमायो । सूरदास हरि-नाम-भजन वितु, सिर्धनि-धनि पछितायो॥ ३॥

#### ( १४४ )

जा दिन मन पंछी उडि जैहैं। ता दिन तेरे तन्-तरुवरके.

सबै पात अरि जैहें॥१॥ घरके कहि हैं बेगहि काढ़ो.

भृत भये कोउ खेहैं।

जा ब्रीतमसों ब्रीति घनेरी.

सोऊ देखि डरेहें ॥२॥

कहें वह ताल कहाँ वह शोभा,

देखत धूरि उड़ेहैं।

भाई बन्ध् कुटुँब कबीला,

स्मिरि-समिरि पछितेहैं ॥ ३ ॥

बिना गुपाल कोऊ नहिं अपनो.

जस-कीरति रिष्ठ जैहैं।

सो तो सूर दुर्छम देवनको,

सत-संगतिमहँ पैहैं॥ ४॥

#### (१४५) राग बागेश्री

हिर बिन कौन दिरह हरें ? कहत सुदामा सुन सुंदरि जिय मिलन न हिर बिसरें और मित्र ऐसे कुसमैमहँ कत पहिचान करें। बिपति परे कुसलात न बूक्कें, बात नहीं उचरे॥ उठिके मिले तंदुल हम दीन्हें, मोहन बचन फुरें। सूरदास खामीकी महिमा, बिधि टारी न टरें॥

#### (१४६) राग टोडी

अजहूँ सावधान किन होहि ।

माया बिषम भुजंगिनिको बिष उतरयो नाहिन तोहि॥

कृष्ण सुमंत्र सुद्ध बन म्री जिहि जन मरत जिवायो।

बार-बार स्वनन समीप होइ गुरु गारुड़ी सुनायो॥

जाग्यौ, मोह मैर मित छूटी, सुजस गीतके गाए।

सूर गई अग्यान-म्रस्छा ग्यान-सुभेषज खाए॥

#### (१४७) राग मलार

ऐसी करत अनेक जनम गये मन संतोष न पायो। दिन दिन अधिक दुरासा लागी सकल लोक फिरि आयो ॥ १ ॥

धुनि धुनि खर्ग रसातल भूतल

तहीं तहीं उठि भायो।

काम क्रोध मद लोभ अगिनते

जरत न काह बुझायो॥२॥

स्रक चंदन बनिता बिनोद सुख

यह जुर जरत बितायो ।

मैं अजान अकुलाइ अधिक है

जरत माँझ घत नायो॥३॥

श्रमि श्रमि हों हारयो हिय अपने

देग्वि अनल जग छायो।

स्रदास प्रभ तुम्हरि कृपा बिन कैसे जात बुतायो॥ १॥ (१४८) राग बिलावल

कहा कमी जाके राम धनी? मनसा नाथ मनोरथ-प्रन सुखनिधान जाकी मौज घनी ॥ १ ॥ अर्थ धर्म अरु काम मोच्छ फल चार पदारथ देत छनी। इंद्र समान हैं जाके सेवक मो बपुरेकी कहा गनी।)२॥ कही क्रपनकी माया कितनी करत फिरत अपनी अपनी। खाइ न सके खरच नहि जाने ज्यों भुजंग सिर रहत मनी ॥ ३॥

आनँद मगन रामगृन गावैं दुख संतापकी काटि तनी। सूर कहत जे भजत रामको

तिनसों हरिसो सदा बनी।। १।।

(१४९) राग धनाश्री

कितक दिन हिर सुमिरन बिनु खोये। परिनंदा रसमें रसनाके जपने परत डबोये॥ तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन बस्त्रहिं मिल मिल धोये। तिलक लगाइ चले खामी बनि बिषयनिके मुख जोये काल बलीते सब जग कंपत ब्रह्मादिक हू रोये। सूर अधमकी कहीं कौन गति उदिर भरे पर सोये॥

(१५०) राग बागेश्री

मोसम पितत न और गुसाई ! औगुन मोते अजहुँ न छूटत, भछी तजी अब ताई ॥ जनम-जनम योंही भ्रमि आयो, किप-गुंजाकी नाई । परसत सीत जात निहं क्योंहू, छै है निकट बनाई ॥ मोह्यो जाइ कनक-कामिनिसों, ममता मोह बढ़ाई । रसना खादु मीन ज्यों उरक्की, सुक्कत निहं फंदाई ॥ सोवत मुदित भयो सुपनेमें, पाई निधि जो पराई । जागि परयो कछु हाथ न आयो, यह जगकी प्रभुताई परसे नाहिं चरन गिरिधरके, बहुत करी अनिआई। सूर पतितकों ठौर और नहिं, राखि लेहु सरनाई॥

#### (१५१) राग केदारी

तुम्हरो कृष्ण कहत कहा जात।
बिद्धरे मिलन बहुरि कब हैहैं ज्यों तरवरके पात॥
सीत बायु कफ कंठ बिरोध्यो रसना टूटी बात।
प्रान लिये जम जात मृद्ध मित देखत जननी तात॥
छिनु एक माँह कोटि जुग बीतत, नरककी पाछे बात
यह जग प्रीति सुआ सेमर ज्यों चाखत ही उड़ि जात॥
जमकी त्रास नियर निहं आवत चरनन चित्त लगात।
गावत सूर बृथा या देही इतनौ कत इतरात॥

# भक्त-महिमा (१५२)

हम भगतनके भगत हमारे । सुन अरजुन परितग्या मोरी यह ब्रत टरत न टारे ॥ भगतन काज लाज हिय धरिकें पाँच पियादे धायौ । जहूँ-जहूँ भीर पर भगतनपै तहूँ-तहूँ होत सहायौ॥ जो भगतनसों वैर करत है सो निज बैरी मेरो । देख बिचार भगत-हित कारन हाँकत हों रथ तेरो ॥ जीते जीत भगत अपनेकी हारे हार बिचारों । सूरश्याम जो भगत-बिरोधी चक्र सुदरसन मारों ॥

# महिमा

(१५३) राग देवगंघार

जाको मनमोहन अंग करें। ताको केस खसै निहं सिरतें जो जग बैर परं॥ हिरनकसिपु परहारि धक्यो प्रहलाद न नेकु डरै । अजहूँ सुत उत्तानपादको राज करत न टरै ॥ राखी लाज द्रुपदतनयाकी कुरुपति चीर हरै । दुर्योधनको मान भंग किर बसन प्रवाह भरै ॥ बिप्र भगत नृप अंधकूप दियो, बलि पढ़ि बेद छरे । दीनदयालु कृपालु दयानिधि कापै कथो परे ॥ जब सुरपति कोप्यो बज ऊपर किह्न कछु न सरे । राखे बजजन नँदके लाला गिरिधर बिरद धरे ॥ जाको बिरद है गरबप्रहारी सो कैसे बिसरे । सूरदास भगवंत-भजन किर, सरन गहे उधरे ॥

# प्रकीर्ण

(१५४) राग कान्हरो

अविगत गति कछु कहत न आवै । ज्यों गूँगेहि मीठे फलको रस अंतरगत ही भावै।। परम खाद सब ही जुनिरंतर अमित तोष उपजाने।
मन बानीको अगम अगोचर सो जाने जो पाने।।
रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु निरालंब मन
चक्रत धाने।

सब बिधि अगम बिचारहिं तार्ते सूर सगुन छीला पद गावै।।

(१५५) राग धनाश्री

दयानिधि तेरी गति लखि न परं। धर्म अधर्म, अधर्म धर्म किर अकरन करन करं॥ जय अरु बिजय पाप कह कीनो ब्राह्मन साप दिवायो असुरजोनि दीनी ताऊपर धरम उछेह करायो॥ पिता बचन छंडे सो पापी सो प्रहलादै कीन्हो। तिनके हेत खंभते प्रगटे नरहिर रूप जु लीन्हो॥ द्विज कुल-पतित अजामिल बिषयी गनिका प्रीति बढ़ाई सुत हित नाम नरायन लीनो तिहि तुव पदवी पाई॥ जग्य करत बैरोचनको सुत बेद बिहित बिधि कर्म। तिहि हिठ बाँधि पतालहि दीनो कौन कृपानिधि धर्म पितवरता जालंधर जुबती प्रगिट सत्य तें टारी। अधम पुँसचली दुष्ट प्रामकी सुआ पढ़ावत तारी।। दानी धर्म भानुसुत सुनियत तुमतें बिमुख कहावें। बेद बिरुद्ध सकल पांडव सुत सो तुम्हरे जिय मावें।। मुक्ति हेत जोगी बहु सम करें, असुर बिरोधे पावै। अकिषित कथित तुम्हारी महिमा सूरदास कह गावै।।

## वेदान्त

(१५६) राग आसावरी

अपुनपो आपुन ही बिसरघो ।

जैसे खान काँच-मन्दिरमें, श्रमि श्रमि भूसि मरघो।। हरि सौरम मृग नाभि बसतु है, दुमतृन सूँघि मरघो ज्यों सपनेमें रंक भूप भयो, तसकरि अरि पकरघो॥ ज्यों केहरि प्रतिबिंब देखिकैं, आपुन कूप परघो। ऐसे गज लखि फटिक-सिलामें, दसननि जाइ अरघो मरकट मूठि छाँडि नहिं दीनी,घर-घर द्वार फिरघो। सूरदास नलिनीको सुवटा, कहि कौने जकरघो॥

## लीला

### (१५७) राग विकावल

जागिये ब्रजराजकुँवर कमल कुछुम फ्ले। कुमुद-बृंद सकुचित भये भृंगलता भूले॥ १॥ तमचुर खग रौर सुनहु बोलत बनराई। राँभति गौ खरिकनमें बछरा हित धाई॥ २॥ बिधु मलीन रबिप्रकास गावत नर-नारी। मूर स्याम प्रात उठी अंबुज कर धारी॥ ३॥

#### (१५८) राग गौरी

जसोदा हिर पालने झुलावै । इलरावै दुलराइ मल्हावै जोइ सोई कक्क गावै ॥ मेरे लालको आउ निंदरिया काहे न आनि सुवावै । त् काहे न बेगि-सो आवै तोको कान्ह बुलावै ॥ कबहुँ पलक हरि मूँदि लेत हैं कबहुँ अधर फरकावै । सोवत जानि मौन है है रही कर कर सैन बतावै ॥ इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरे गावे । जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नैँदभामिनि पावै॥

## (१५९) राग बिलाबल

जसुमित मन अभिलाष करें। कब मेरो लाल घुटुरुवन रेंगै

कब धरनी पग द्वैक धरे॥ · • • • • •

कब है दंत दृधकं देखीं

कब तुतरे मुख बैन झरै।

कब नन्दहि कहि बाबा बोले

कब जननी कहि मोहि ररे ॥

कब मेरो अँचरा गहि मोहन

जोइ सोइ कहि मोसों झगँ।

कवधौँ तनक-तनक कछु खैहैं
अपने करसों मुखहिं भरें ॥
कव हैंसि बात कहेगो मोसों
छिव पेखत दुख दृरि टरें ।
स्याम अकेले आँगन छाँड़े
आपु गई कछु काज घरे ॥
एहि अंतर अँधबाइ उठी इक
गरजत गगनसिहत यहरे ।
सूरदास बज लोग सुनत धुनि
जो जहूँ-तहूँ सब अतिहि डरें ॥

(१६०) राग गौरी

लालन हों नारी तेरे या मुख ऊपर । माई मेरिहि डीठि न लागें तातें मिस बिंदा दयो श्रृपर ॥ १ ॥ सर्वसु मैं पहिले ही दीनीं नान्हीं नान्हीं देंतुली दूपर । अब कहा करों निछावरि सूर जसोमति अपने छालन ऊपर॥२॥ (१६१) राग सारंग

टालन तेरे मुखपर हों वारी ।

बाल-गोपाल लगौ इन नैननि

रोगु बलाइ तुम्हारी।।१।।

लट लटकन मोहन मिस बिंदुका

तिलक भाल सुखकारी।

मनहुँ कमल अलिसावक पंगति

उड़त मधुर छिब भारी ॥ २ ॥

लोचन ललित कपोलिन काजर

छिब उपजत अधिकारी ।

मुख सनमुख और रुचि बाढ़ति

हँसत दै दै किलकारी।। ३।।

अल्प दसन कलबल करि बोलनि

बिधि नहिं परति बिचारी ।

निकसित दुति अधरनिके बिच हैं

मानो बिघुमें बीज़ उज्यारी ॥ ४ ॥
सुंदरताको पार न पावति

रूप देखि महतारी ।
सूर सिधुकी बूँद भई मिलि

मित गित दीठि हमारी ॥ ५ ॥

(१६२) राग देवगंघार

कहन लगे मोहन मैया मैया।
पिता नंदसों बाबा बाबा अरु हलधरसों मैया॥
ऊँचे चिढ़ चिढ़ कहत जसोदा ले ले नाम कन्हैया।
दूरि कहूँ जिनि जाडु लला रे मार्ग्गा काहको गैया॥
गोपी ग्वाल करत कौत्हल घर घर लेत बलेया।
मिन खंभन प्रतिबिंब बिलोकत नचत कुँवर निज पैया
नंद जसोदाजीके उरतें इह छिब अनत न जइया।
सूरदास प्रमु तुमरं दरसको चरननकी बिल गइया॥

#### (१६३) राग बिलावल

# बरनों बाल-भेष मुरारि।

थिकत जित-तित अमर-मुनि-गन नंदलाल निहारि केस सिर बिन पवनके चहुँ दिसा छिटके शारि ! सीसपर धरं जटा मानो रूप किय त्रिपरारि॥ तिलक लिलत ललाट केसरि बिंदु सोभाकारि। अरुन रेखा जन त्रिलोचन रह्यो निज पुरि जारि॥ कंठ कठ्ला नील मनि, अंभोज-माल सँवारि। गरल ग्रीव, कपाल उर, यहि भाय भये मदनारि ॥ कुटिल हरि नख हिये हरिके हरिष निरखति नारि । ईस जन रजनीस राख्यो भालह ते उतारि॥ सदन-रज तन स्याम सोभित सुभग इहि अनुहारि । मनह अंग बिभ्ति, राजत संमु सो मधु-हारि॥ त्रिटसपति-पति असनको अति जननिसों करि आहि सुरदास बिरंचि जाको जपत निज मुख-चारि॥

#### (१६४) राग रामकली

मेरो माई ऐसो हठी बालगोबिंदा।
अपने कर गिंह गगन बतावत खेलनको माँगै चंदा।।
बासनके जल धरयो जसोदा हरिको आनि दिखावै।
रुदन करत ढूँढ़ै निहं पावत धरनि चंद कैसे आवै।।
दूध दही पकवान मिठाई जो कछु माँगु मेरे छौना।
भौँरा चकई लाल पाटको लेहुवा माँगु खिलौना।।
दैत्यदलन गजदंत उपारन कंसकेस धरि फंदा।
सूरदास बलि जाइ जसोमित सुखसागर दुखखंदा।।

#### (१६५) राग रामकली

मैया कबहिं बढ़ैगी चोटी।

किती बार मोहिं दृध पिवत भई यह अजहूँ है छोटी।। त्र जो कहति बलकी बेनी ज्यों हैंहै लाँबी मोटी। काढ़त गुहत न्हवावत ओंछति नागिनि-सी **भुईँ** लोटी काचो दृध पिवावत पचि पचि देत न माखन रोटी। सूर स्याम चिरजिव दोंड भैया हरिहलधरकी जोटी॥

#### (१६६) राग गौरी

मैया मोहि दाऊ बहुत खिशायो । मोसों कहत मोलको लीनो तोहि जसमित कव जायो ॥ १ ॥ कहा कहीं एडि रिसके मारे खेलन हों नहिं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम्हरो तात ॥ २ ॥ गोरे नंद जसोदा गोरी तम कत स्याम सरीर। चुटकी दै दै हँसत म्वाल सब सिखे देत बलबीर ॥३॥ त मोडीको मारन सीखी दाउद्दि कबहुँ न खीशी। मोइनको मुख रिस समेत लखि जसमति सुनि सुनि रीशै॥ ४॥

सुनह कान्ह बलभद्र चवाई जनमत ही को घूत। सूर स्याम मोहि गोधनकी सौं हों माता तू पूत॥५॥ (१६७) राग रामकली मो देखत जसमित तेरे होटा अबहीं माटी खाई। इह सुनिकै रिस करि उठि धाई बाँह पकरि हैं आई॥१॥ इक करसों भुज गहि गाढ़े करि इक कर छीने साँटी। मारति हों तोहि अबहि कन्हेया बेगि न उगिलौ माटी ॥ २ ॥ ब्रज-लरिका सब तेरे आगे

सूँठी कहत बनाई!

मेरे कहे नहीं त् मानति दिखरावीं मुँह बाई॥३॥ अखिल ब्रह्मांड खंडकी महिमा

दिखराई मुख माहीं। सिंध समेरु नदी बन परबत

चिकित भई मन माहीं॥४॥

करते साँटि गिरत निह जानी

मुजा छाँड़ि अकुलानी।

सूर कहै जसुमित मुख मुँदेउ

बिल गई सार्रेंग-पानी ॥ ५॥

(१६८) राग गौरी

मैया री मोहिं माखन भावै ।

मधु मेवा पकवान मिठाई मोहिं नहीं रुचि आवै ॥

बज्जुबती इक पाछे ठाढ़ी सुनित स्यामकी बातैं ।

मन मन कहति कबहुँ अपने घर देखीं माखन खातैं ॥

बैठे जाय मथनियाँके हिंग, मैं तत्र रहीं छिपानी । सूरदास प्रभु अंतरजामी ग्वालि मनहिंकी जानी ॥

# (१६९) राग गौरी

जो तुम सुनद्द जसोदा गोरी ।
नैंदनंदन मेरे मंदिरमें आजु करन गये चोरी ॥
हों भई आनि अचानक ठाढ़ी कहाो भवनमें कोरी ।
रहे छिपाइ सकुचि रंचक है भई सहज मित भोरी ॥
जब गहि बाँह कुछाहछ कीनो तब गहि चरन निहोरी
छगे छेन नैनन भिर आँस् तब मैं कानि न तोरी ॥
मोहिं भयो माखनको बिसमय रीती देखि कमोरी ।
स्रदास प्रभु करत दिनहि दिन ऐसी छरकि-सछोरी

(१७०) राग तिलक

मैया मोरी, मैं निहं माखन खायो । भोर भयो गैयनके पाछे, मधुबन मोहिं पठायो । नार पहर बंसीबट भटक्यो, साँग्न परे घर आयो ॥ मैं बालक बहिंयनको छोटो, छींको किहि बिधि पायो ग्वाल-बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो ॥ तू जननी मनकी अति भोरी, इनके कहे पतियायो । जिय तेरे कछु भेद उपजिहे, जानि परायो जायो ॥ यह ले अपनी लकुट कमरिया, बहुतहि नाच नचायो सूरदास तत्र बिहाँस जसोदा, ले उर कंठ लगायो ॥

## (१७१) राग सोरठ

जसोदा तेरो भलो हियो है माई।

कमलनयन माखनके कारन बाँधे उत्खल लाई।। जो संपदा देव मुनि दुरलभ सपनेहुँ दइ न दिखाई। याही ते त् गरब भुलानी घर बैठे निधि पाई॥ मुत काहूको रोवत देखित दौरि लेत हिय लाई। अब अपने घरके लिकासों इती कहा जड़ताई॥ बारंबार सजल लोचन है चितवत कुँवर कन्हाई। कहा करौं बलि जाउँ छोरती तेरी सींह दिवाई॥ जो म्रित जल **पलमें न्यापक निगम न खोजत पाई।** सो म्रित द अपने आँगन चुटकी दै दे नचाई॥ सुरपालक सब असुर-सँहारक त्रिभुवन जाहि डराई। सुरदास प्रमुकी यह लीला निगम नेति नित गाई॥

(१७२) राग गौरी

नंदनँदन मुख देखो माई।
अंग अंग छित्र उमे मनहुँ रित्र,
सिंस अरु समर लजाई॥१॥
खंजन मीन कुरंग भृंग
बारिज पर अति रुचि पाई।
स्रतिमंडल कुंडल बिंत्रि मकर स्र

स्रातमङ्ख् कुड्छ।वात्र मक्तर स्रु बिल्सत मदन सहाई॥२॥ चंद्र क्लोक केर विकास

कंठ कपोत कीर बिद्रुमपर दारिम कानीि चुनाई। दुइ सारँग बाहनपर मुरली

आई देत दोहाई॥३॥

मोहे थिर चर बिटप बिहंगम
ब्योम बिमान थकाई।
कुसुमांजुलि बरसत सुर ऊपर
सूरदास बलि जाई॥४॥
(१७३) राग बिहागरी

नटवर बेष काछे स्थाम ।

पद कमल नख इंदु सोभा ध्यान प्रन काम ॥
जानु जंघ सुघट निकाई नाहि रंभा तल ।
पीत पट काछनी मानहु जलज-केसरि झूल ॥
कनक छुद्दावली पंगति नाभि कटिके भीर ।
मनहुँ हंस रसाल पंगति रहे हैं हुद तीर ॥
अलक रोमावली सोभा प्रीव मोतिनहार !
मनहुँ गंगा बीच जमुना चली मिलिके धार ॥
बाहुदंड बिसाल तट दोउ अंग चंदन रेन ।
तीर तरु बनमालकी छबि अज खुबति सुख देन ॥

चिबुकपर अधरन दसन दुति बिंब बीजु लजाइ।
नासिका धुक नैन खंजन कहत कि सरमाइ॥
स्रवन कुंडल कोटि रिब छिब भृकुटिकाम कोदंड।
सूर प्रभु है नीमके तर सिर धरे सीखंड॥
(१७४) राग गौरी

बिछुरत श्रीब्रजराज आज सखि,
नैननिको परतीति गई।
उड़िन मिळे हरि संग बिहंगम,
है न गये घनस्याममई॥१॥
याते कर कुटिल सह मैचक,

बृथा मीन छबि छीन छई।

रूपरसिक टाटची क**हा**वत, सो करनी कछु तौ न भई ॥ २ ॥ अब काहे सोचत जल मोचत, समय गये नित सूल नई ।

# सरदास याहीतें जड़ भए.

जबतें पलकन दगा दई ॥ ३ ॥

# (१७५) राग जिल्हा

चले गये दिलके दामनगीर ।

जब सुधि आवे प्यारे दरसकी उठत कलेजे पीर। नटवर भेष नयन रतनारे संदर स्थाम सरीर ॥ आपन जाय द्वारका छाए खारी नदके तीर। ब्रजगोपिनको प्रेम बिसारयो ऐसे भए बेपीर ।। बृदाबन बंसीबट त्याग्यो निरमल जमना नीर। मुरस्याम ललिता उठ बोली आखिर जाति अहीर ॥

#### (१७६) राग घनाश्री

ऊधो मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं। हंसस्ताकी संदर कलरव अरु तरुवनकी छाहीं।। वे सुरभी वे बच्छ दोहनी खिरक दुहावन जाहीं। ग्वालबाल सब करत कुलाइल नाचत गई-गई बाहीं॥ यह मथुरा कंचनकी नगरी मिन-मुक्ता जिहि माहीं। जबहिं सुरत आवत वा सुखकी जियाउमगतसुध नाहीं अनिगन भाँति करी बहु लीला जसुदा-नंद निवाहीं। सूरदास प्रभु रहे मौन मह यह कह-कह पिलताहीं॥

# (१७७) राग विलावल

ऊधो इतनो कहियो जाई ।

हम आवैंगे दोऊ भैया मैया जिन अकुलाई ॥

याको बिलग बहुत हम मान्यो जो कहि पठयो धाई ।

वह गुन हमको कहा बिसरिहैं बड़े किये पय प्याई ॥
और जु मिल्यो नंद बाबासों तौ कहियो समुझाई ।
तौलों दुखी होन नहिं पावैं धवरी धूमरि गाई ॥
जचपि यहाँ अनेक भाँति सुख तदिप रह्यो न जाई ।
सूरदास देखीं बजवासिन तबहिं हियो हरखाई॥

(१७८) राग स्रोरठ मनौं हौं ऐसे ही मिर जैहीं । इ**हि आँगन गो**पाल लालको कबहुँक कनियाँ **लैहीं** ॥ कब वह मुख बहुरो देखोंगी कब वैसो सचु पैहीं। कब मोपै माखन माँगेगो कब रोटी घरि देहीं॥ मिलन आस तन प्रान रहत हैं दिन दस मारग चेहीं। जो न सूर कान्ह आइहैं तो जाइ जमुन धँसि हैहीं॥

## (१७९) राग रामकली

सँदेसो देवकी सों कहियो ।

हों तो धाइ तुम्हारे सुतकी मया करत नित रहियो ॥ जदिए देव तुम जानत उनकी तऊ मोहिं कहि आवै। प्रातिह उठत तुम्हारे कान्हको माखन रोटी मावै॥ तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखि भिग जावै। जोइजोइमॉगतसोइसोइदेती कमकमकिरिकरिन्हावै सूर पथिक सुनि मोहिं रैन दिन बढ्यो रहत उर सोच मेरो अलक लडैतो मोहन हैंहै करत सकोच॥

(१८०) राग धनाश्री

सुनहु गोपी हरिको संदेस ।

करि समाधि अंतर्गति ध्यावहु यह उनको उपदेस ॥

वहअबिगतिअबिनासी पूरन सब घट रह्यों समाई । निरगुन ग्यानबिनु मुक्ति नहीं है बेद-पुरानन गाई ॥ सगुन रूप तजि निरगुन प्यावो इक चित इक मन लाई यह उपाय करि बिरह तरी तुम मिलै ब्रह्म तब आई ॥ दुसह सँदेस सुनत माधोको गोपीजन बिलखानी । सूर बिरहकी कौन चलावै बूड़त मन बिन पानी ॥

#### (१८१) राग बिहाग

मधुकर स्थाम हमारे चोर ।

मन हर ियो माधुरी म्रत निरख नयनकी कोर ॥ पकरे हुते आन डर अंतर प्रेम प्रीतिके जोर । गये छुड़ाय तोर सब बंधन दै गये हँसन अकोर ॥ उचक परों जागत निसि बीते तारे गिनत भई भोर। सूरदास प्रभु हत मन मेरो सरबस है गयो नंदिकसोर

(१८२) राग सारंग

उधो मन न भये दस बीस । एक ਛतो सो गयो स्थाम सँग को अवरार्घ ईस ॥ इंद्री सिथिल भई केसी विन ज्यों देही विन सोस । आसा लगी रहत तनु खासा जीजो कोटि बरीस ॥ तुम तो सखा स्यामह्यंदरके सकल जोगके ईस । सूरदास वा रसकी महिमा जो पूँछ जगदीस ॥

(१८३) राग केदारो

गोकुल सबै गोपाल उपासी।
जोग अंग साधत जे ऊधी
ते सब बसत ईसपुर कासी॥१॥
जद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि
तदपि रहति चरनन रस रासी।
अपनी सीतलताहि न लाँडत
जद्यपि हैं सिस राहु-गरासी॥२॥
का अपराध जोग लिखि पठवत
प्रेम मजन तजि करन उदासी।
म्रदास ऐसी को विरहिनि
माँगित मुक्ति तजे धन रासी॥३॥

#### (१८४) राग मलार

हमरे कौन जोग ब्रत साधै ? मृग त्वच, भस्म, अधारि, जटाको, को इतनो अवराधै जाकी कहँ थाह नहिं पैये अगम, अपार, अगाधै । गिरिधरलाल छबीले मुखपर, इते बाँध को बाँधे ? आसन पवन भृति मृगछाला, ध्याननि को अवराधै। मरदास मानिक परिहरिकै, राख गाँठिको बाँघै॥

## (१८५) राग सारंग

निर्गन कौन देसको बासी ? मध्कर ! हँसि-समुझाय सौंह दै,

बुश्नति साँच, न हाँसी ॥१॥ को है जनक. जननि को कहियत.

कौन नारि. को दासी। कैसो बरन भेस है कैसो. केहि रसमें अभिलासी ॥२॥

पावैगो पुनि कियो आपनो. जो रे! कहैगो गाँसी। सनत मौन है रह्यो ठग्यो सो. सर सबै मित नासी ॥३॥ (१८६) राग सारंग बिन गुपाल बैरिन भई कंजैं। तब ये छता छगति अति सीतछ. अब भईँ विषम ज्वालकी पुंजैं॥ १॥ ब्रथा बहति जमुना, खग बोलत, ब्रथा कमल फुलै अलि गंजैं। पवन, पानि, घनसार, सजीवनि, दिध सत किरन भान भई मुंजैं ॥ २ ॥ ये ऊघो कहियो माधवसीं, बिरह करद कर मारत छंजैं। स्रदास प्रमुको मग जोवत,

अँखियाँ भई बरन ज्यों गुंजें ॥ ३॥

#### (१८७) राग सोरड

अब या तनहिं राखि का कीजै। सुन री सखी ! स्यामसुंदर बिन्, वाँटि विषम बिष पीजै ॥ १ ॥ कै गिरिए गिरि चढिकै सजनी.

खकर सीस सिव दीजै। कै दहिये दारुन दावानल, जाय जमुन धँसि छांजै॥२॥ दसह बियोग बिरह माधवके कौन दिनहिं दिन छीजै। सूरदास प्रीतम बिन राघे. सोचि-सोचि मन खीजै॥३॥

(१८८) राग गौरी

कहाँ लौं कहिये ब्रजकी बात । सनह स्याम तम बिन उन लोगई जैसे दिवस बितात गोपी गाइ ग्वाल गोस्तवह मलिन बदन कुस गात। परमदीन जनु सिसिर हिमी हित अंबुजगन बिनु पात जा कहुँ आवत देखि दृरते सब पृछति कुसलात । चलन न देत प्रेम आतुर उर कर चरनन लपटात ॥ पिक चातक बन बसनन पावहि बायस बलिहि न खात सूरस्याम संदेसनके डर पथिक न उहि मग जात ॥

#### (१८९) राग सारंग

निसिदिन बरसत नैन हमारे । सदा रहत पावस ऋतु हमपर, जबतें स्थाम सिधारे॥ अंजन थिर न रहत अँखियनमें, कर कपोल भये कारे। कंचुिक-पट स्खत निहं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे ऑस् सलिल भये पग थाके, बहं जात सित तारे । सूरदास अब इवत है बज, काहे न लेत उबारे॥

#### (१९०) राग मलार

मधुकर ! इतनी कहियहु जाइ । अति कृस-गात भई ये तुम बिनु,परम दुखारी गाइ ॥ जल-सम्ह बरसत दोउ आँखैं, हूँकित लीन्हें नाउँ। जहाँ-जहाँ गोदोहन कीनों, मूँघित सोई ठाउँ॥ परति पछार खाइ छिनहीं छिन,अति आतुर है दीन। मानहुँ मूर काढ़ि डारी है, बारि-मध्यतें मीन॥

(१९१) राग धनाश्री

नैना भये अनाथ हमारे । मदनगुपाल यहाँते सजनी, सुनियत दूरि सिधारे ॥

वै हरि जल हम मीन बापुरी, कैसे जिवहिं नियारे। हम चातक चकोर स्यामल घन, बदन सुधानिधि प्यारे मघुबन बसत आस दरसनकी नैन जोड़ मग हारे।

सूरजस्याम करी पिय ऐसी, मृतक हुते पुनि मारे ॥ (१९२) राग मळार

रुक्मिनि मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं। वा क्रीड़ा खेळत जसुना-तट,बिमळ कदमकी छाहीं॥ गोपबधूकी भुजा कंठ धरि, बिहरत कुंजन माहीं। अमित बिनोद कहाँ औं बरनों,मो मुख बरनि न जाहीं सकल सखा अरु नंद जसोदा वे चितते न टराहीं। सुतहित जानि नंद प्रतिपाले,बिद्धरतिबपति सहाहीं जचिप सुखनिधानद्वारावित,तोउमनकहुँ न रहाहीं सूरदास प्रमु कुंज-बिहारी,सुमिरिसुमिरि पछिताहीं

## प्रेम

(१९३) राग सारंग

आजु हों एक-एक किर टरिहों। कै हमही, के तुमही माधव, अपुन भरोसे लिरहों॥ हों तो पतित सात पीढ़िनको पितते हैं निस्तरिहों। अब हों उधरिनचन चाहत होंतुम्हें बिरद बिनु किरहों कत अपनी परतीति नसावत, मैं पायो हिर होरा। सूर पतित तबहीं है उठिहें, जब हैंसि दैहो बीरा॥

(१९४)

वा पट पीतकी फहरान ! कर धरि चक्रचरनकी धावनि, नहिं बिसरत वह बान रथते उतिर अविन आतुर है, कच-रजकी छपटान । मानो सिंह संखतें निकस्यो, महामत्त गज जान॥ जिन गुपाल मेरो प्रन राख्यो, मेटि बेदकी कान। सोई सूर सहाय हमारे, निकट भये हैं आन॥ (१९५)

आजु जो हरिहिं न सस्त गहाऊँ। तौ लाजौं गंगा-जननीकों, सांतनु-सुत न कहाऊँ॥ स्यंदन खंडि महारथ खंडौं, कपिष्यन सहित हुलाऊँ इतीन करौं सपथ मोहिं हरिकी, छत्रिय-गतिहिंन पाऊँ पांडव-दल सनसुख हैं थाऊँ, सरिता रुधिर बहाऊँ। सूरदास रनभूमि बिजय विनु, जियत न पीठ दिखाऊँ

(१९६) राग भीमपलासी

सबसों ऊँची प्रेम सगाई । दुरजोधनके मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई ॥ जूँठे फल सबरीके खाये, बहु विधि खाद बताई। प्रेमके बस नृप सेवा कीन्हीं, आप बने हरि नाई॥ राजसु-जग्य जिधिष्ठिर कीन्हों तामें जूँठ उठाई। प्रेमके बस पारथरथ हाँक्यो, भूलि गये ठकुराई॥ ऐसी प्रीति बढ़ी बृंदाबन, गोपिन नाच नचाई। सूर कूर इहि लायक नाहीं, कहँ लगि करीं बड़ाई॥

#### (१९७) राग खमाच

अब तो प्रगट भई जग जानी । वा मोहनसों प्रीति निरंतर, क्यों निबहैगी छानी ॥ कहा करौं सुंदर म्रिति,इन नयनि माँक्नि समानी। निकसत नाहिं बहुत पिच हारी,रोम रोम अरुक्कानी॥ अब कैसे निर्वारि जाति है, मिल्यौ दूध ज्यों पानी। स्रदास प्रभु अंतरजामी, उर अंतरकी जानी॥

#### (१९८)

सोइ रसना जो हरिगुन गावै। नैननकी छिब यहे चतुरता, ज्यों मकरंद मुकुंदहि ध्यावै॥१॥ निर्मेल चित तौ सोई साँचो,
कृष्ण बिना जिय और न भावै ।
सवननकी जु यहै अधिकाई,
सुनि हरि-कथा सुधारस प्यावै ॥ २ ॥
कर तेई जे स्यामहिं सेवै,
चरनि चिल बृंदाबन जावै ।
सूरदास जैये बिल ताके,
जो हरिज् सों प्रीति बढ़ावै ॥ ३ ॥
(१९९) राग बिलावल

ऐसी प्रीतिकी बिल जाउँ।
सिंहासन तिज चले मिलनको सुनत सुदामा नाउँ॥
गुरु बांधव अरु बिप्र जानिकै चरनन हाथ पखारे।
अंकमाल दे कुसल बूक्किकै सिंहासन बैठारे॥
अरधंगी बूक्कत मोहनको कैसे हित् तुम्हारे।
दुर्बल हीन छीन देखतिहीं पाउँ कहाँते धारे॥

संदीपनके हम र सुदामा पढ़े एक चटसार।
स्रस्यामकी कौन चलावे भक्तन कृपा अपार॥
(२००) राग काम्हरा
जाको मन लाग्यो नंदलालहिं
ताहि और नहिं भावे हो॥१॥
ज्यों गूँगो गुर खाइ अधिक रस
सुख सवाद न बतावे हो॥२॥
जैसे सरिता मिर्ट सिंधुको
बहुरि प्रवाह न आवे हो॥३॥
ऐसे सूर कमल्लोचनते

(२०१) राग सोरड

मोहन इतनो मोहिं चित धरिये। जननी दुखित जानिकै कबहूँ मथुरागमन न करिये॥ यह अक्रूर कूत रचिकै, तुमहिं लेन है आयो। तिरक्ठे भये कर्म कृत पहिले, विधि यह ठाठ बनायो॥ बार बार जननी किंह मोसों माखन माँगत जीन। सूर तिनहिं लेबैको आयो किरहें सूनो भौन॥३॥ (२०२) राग सारंग

प्रौति किर काहू सुख न लह्यो । प्रीति पतंग करी दीपकसों आपै प्रान दद्यो ॥ अलिसुत प्रीति करी जलसुतसों किर मुख माँहि गद्यो सारँग प्रौति करी जो नादसों सन्मुख बान सद्यो॥ इम जो प्रीति करी माधवसों चलत न कलू कह्यो। सूरदास प्रमु बिनु दुख दूनो नैननि नीर बह्यो॥

## (२०३) राग बिलावल

नाहिंन रह्यो हियमें ठौर । नंद-नंदन अछत कैसे, आनिये उर और ॥ चलत चितवत दिवस जागत, खप्न सोवत रात । हृदयतें वह स्थाम म्रति, छिन न इत उत जात ॥ कहत कथा अनेक ऊधो ! लोक लाज दिखात । कहा करों तन प्रेम-पूरन, घट न सिंधु समात॥ स्यामगात सरोज आनन, ललित गति मृदु हास । सूर ऐसे रूप कारन, मरत लोचन प्यास ॥ (२०४) राग सोरठ

हम न भई बृंदाबन-रेनु ।

जिन चरनन डोल्त नैंदनंदन

नित प्रति चारत धेनु ॥ १ ॥
हमते धन्य परम ये हुम-बन
बाल बच्छ अरु धेनु ।
सूर सकल खेलत हैंसि बोलत
ग्वालन सँग मथि पीनत धेनु ॥ २ ॥

(२०५) राग धनाश्री

अँखियाँ हरि-दरसनकी भूखी । अब क्यों रहति स्याम रँग राती,

ए वार्ते सुनि रूखी॥१॥ अविध गनत इकटक मग जोवत,

तब ए इतों नहिं झ्खी।

इते मान इहि जोग सँदेसन. सुनि अकुलानी दुखी।।२॥ सुर सकत हठ नाव चलावत. ए सरिता हैं सुखी। वारक वह मुख आनि देखावह. दृहि पै पिवत पत्रखी ॥ ३॥ (308)

अँ वियाँ हरि-दरसनकी प्यासी । देख्यो चाहत कमलनैनको, निसिदिन रहत उदासी केसर तिलक मोतिनकी माला, बंदाबनके बासी। नेह लगाय त्यागि गये तुन सम, डारि गये गल-फाँसी॥ काहके मनकी को जानत, लोगनके मन हाँसी। सरदास प्रभ तुम्हरे दरस बिन, लैहों करवत कासी ।।

#### (२०७) राग भैरव

ऐसेहि वसिये ब्रजकी बीथिन । साधनिके पनवारे चनि चनि उदिर ज भरिये सीतिन ॥ १ ॥ पैंडेमेंके बसन बीनि तन छाया परम पुनीतनि। कुंज-कुंज तर होटि-होटि रचि रज लागै रंगोतिन॥२॥ निसि दिन निरिष जसोदानंदन अरु जमुना जल पीतनि । दरसन सर होत तन पावन. दरस न मिलत अतीतनि ॥ ३ ॥ (२०८) राग देवगंघार मोहि प्रभु तुमसों होड़ परी। ना जानों करिही ज कहा तम नागर नवल हरी॥

पतित सम्हन उद्घरिबेको तुम जिय जक पकरी !
मैं ज्राजिवनैननि दुरि गयो पाप-पहार दरी !!
एक अधार साधु-संगतिको रचि पचिकै सँचरी !
मई न सोचि सोचि जिय राखी अपनी धरिन धरी !!
मेरी मुक्ति बिचारत हौ प्रभु पूँछत पहर घरी !
समतें तुम्हैं पसीनो ऐहै कत यह जकिन करी !!
सूरदास बिनती कहा बिनवै दोसिंह देह भरी !
अपनो बिरद सँभारहुंगे तब यामें सब निनुरी !!



# श्रीकबीरदासजी

# नाम-महिमा

(२०९) राग खमाच

भजो रे भैया राम गोबिंद हरी। जप तप साधन कछु नहिं लागत,खरचत नहिं गठरी संतत संपत सुखके कारन, जासों भूल परी॥२॥ कहत कबीरा राम न जा मुख,तामुख धूल मरी॥३॥

(२१०) राग केदारी

त् तो राम सुमर जग लड़वा दे ।

कोरा कागज काली स्याही,

लिखत पढ़त वाको पढ़वा दे ॥ १ ॥

हाथी चलत है अपनी गतमें,

कुतर मुकत वाको मुकवा दे ॥ २ ॥

कहत कबीर सुनो भाई साधो,

नरक पचत वाको पचवा दे ॥ ३ ॥

# नाम

( 222)

जो जन हैहि खसमका नाउँ, तिनके सद बलिहारी जाउँ॥१॥ जो गुरुके निर्मल गुन गावै. सो भाई मोरे मन भावै॥२॥ जेहिं घट नाम रह्यो भरपूर, तिनकी पग-पंकज हम ध्रुर ।। ३ ।। जाति जुलाहा मतिका धीर. सहज-सहज गुनि लेहि कबीर ॥ ४ ॥

# (२१२) राग भैरवी-ताळ तेवरा

मत कर मोह तू, हिर भजनको मान रे। नयन दिये दरसन करनेको, स्रवन दिये सुन ज्ञान रे॥ बदन दिया हरिगुन गानेको. हाथ दिये कर दान रे। कहत कबीर सनो भई साधो. कंचन निपजत खान रे

#### चेतावनी

(२१३) राग आसावरी-दीपचन्दी

मन तोहे किहि बिध मैं समझाऊँ। सोना होय तो सहाग मैंगाऊँ बंकनाल रस लाऊँ। ग्यान सबदकी फूँक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ ॥ घोड़ा होय तो लगाम लगाऊँ ऊपर जीन कसाऊँ । होय सवार तेरेपर बैठूँ, चाबुक देके चलाऊँ॥ हाथी होय तो जंजीर गढाऊँ, चारों पैर बँधाऊँ। होय महावत तेरेपर बैठूँ, अंकुश लेके चलाऊँ॥ लोहा होय तो ऐरण मँगाऊँ ऊपर ध्वन ध्वाऊँ । ध्वनकी धनधोर मचाऊँ जंतर तार खिंचाऊँ ।। ग्यानी न हो ग्यान सिखाऊँ सत्यकी राह चलाऊँ । कहत कबीर सनो भई साध्र अमरापुर पहुँचाऊँ ॥ (२१४) राग बरवा काफो~तीन ताल जन्म तेरा बातों ही बीत गयो।

तने कबहुँ न कृष्ण कहा। ॥ध्र०॥

पाँच बरसका भोलाभाला अब तो बीस भयो।

मकरपचीसी माया कारन देस बिदेस गयो॥

तीस बरसकी अब मित उपजी लोम बढ़े नित नयो।

माया जोरी लाख करोरी अजहुँ न तृप्त भयो॥

बृद्ध भयो तब आल्स उपजी कफ नित कंठ रह्यो।

संगति कबहुँ न कीनी बिरथा जन्म गयो॥

पह संसार मतलबका लोभी झूँठा ठाट रच्यो।

कहत कबीर समझ मन मूरख तु क्यों मूल गयो॥

#### (२१५) राग काफी

तोरी गठरीमें लागे चोर बटोहिया का सोवै ॥टेक॥
पाँच पचीस तीन है चुरवा, यह सब कीन्हा सोर।
जागु सबेरा बाट अनेरा, फिर नहिं लागे जोर ॥
भवसागर इक नदी बहुतु है, बिन उतरे जाब बोर ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो ! जागत कीजै भोर ॥

#### (२१६)

कौनो ठगवा नगरिया ऌटल हो ॥टेक॥ चंदन काठकै बनल खटोलना, तापर दुलहिन सुतल हो ॥ १॥

उठो री सखी मोरी माँग सँवारौ,

दुलहा मोसे रूठल हो ॥२॥ आये जमराज पर्लंग चढि बैठे.

नैनन अँसुआ ट्रटल हो ॥ ३॥ चारि जने मिलि खाट उठाइन,

चहुँदिसि घू घू उठल हो ॥ ४ ॥

कहत कबीर सुनो भाई साधो !

जगसे नाता छूटल हो॥५॥

( २१७ ) राग बिलावल

रह्ना नहिं देस बिराना है। यह संसार कागदको पुड़िया,

बूँद पड़े घुल जाना है॥१॥

यह संसार काँटकी बाड़ी,
उलझ पुलझ मिर जाना है ॥ २ ॥
यह संसार झाड़ औ झाँखर,
आग लगे बिर जाना है ॥ ३ ॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो !
सतगुरु नाम ठिकाना है ॥ ४ ॥

(२१८) राग बागेश्री बीत गये दिन भजन बिना रे !

बाल अवस्था खेल गैंवायो, जब जवानि तब मान घना रे ॥१॥

लाहे कारन मूल गैंवायो.

अजहुँ नगइमनकीतृसनारे ।

कहत कबीर सुनो भाई साघो ! पार उतर गये संत जना रे॥ २॥

(२१९) राग सारंग

माया महा ठगिनि हम जानी। निरगुन फाँस लिये कर डोलै बोलै मधुरी बानी॥ े केसवके कमला है बैठी, शिवके भवन भवानी । पंडाके म्रति है बैठी, तीरचमें भइ पानी ॥ जोगीके जोगिन है बैठी, राजाके घर रानी । काहूके हीरा है बैठी, काहूके कौड़ी-कानी ॥ भगतनके भगतिन है बैठी, ब्रह्माके ब्रह्मानी । कहत कबीर सुनो हो सन्तो ! यह सब अकथ कहानी

मैं केहि समुझावों सब जग अंधा ।

इक दुइ होय उन्हें समुझावों,
सबिह मुलाना पेटके धंधा ।

पानीकै घोड़ा पवन असवरवा,

इरिक पर जस ओसके बुंदा ॥ १ ॥

गिहरी निद्या अगम बहै धरवा,
ग्वेवनहाराके पिड़गा फंदा ।

घरकी बस्तु नजर निहं आवत,
दियना बारिके हुँ इत अंधा ॥ २ ॥

लागी आग सबै बन जरिगा,

बिनु गुरु ज्ञान भटिकगा बंदा।

कहैं कवीर सुनो भाई साधों!

इक दिन जाय लंगोठी-झार बंदा ॥ ३ ॥

(२२१) राग सारंग

धुविया जल विच मरत पियासा ।।टेक।। जलमें ठाढ़ पिये निर्हं म्रख, अच्छा जल हैं खासा । अपने घरके मरम न जाने करें धुवियनके आसा ।। छिनमें धुविया रोवे घोत्रें, छिनमें होय उदासा । आपे बँधे करमकी रस्सी, आपन गरके फाँसा ।। सच्चा साबुन लेहि न म्रख, है संतनके पासा ।। दाग पुराना छूटत नाही धोत्रत बारह मासा ।। एक रातिको जारि लगावे, छोरि दिये भिर मासा । कहें कवीर धुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा ।। (२२२)

जागु पियारी, अब का सोवै।
रेन गई दिन काहेको खोवै॥
जिन जागा तिन मानिक पाया।

तें बौरी सब सोय गँवाया॥

पिय तेरं चतुर त् मूरख नारी । कबहुँ न पियकी सेज सँवारी॥

तैं त्रौरी वौरापन कीन्हों।

भर जोवन पिय अपन न चीन्हों॥ जागु देख पिय सेज न तरे।

तोहि ग्राँडि उठि गये सबेरे॥

कह कबीर सोई धुन जागे।

सब्द-बान उर अंतर लागे॥

प्रेम

( २२३ ) राग काफी

नैहरवा हमकाँ न भावै ॥टेक॥ साईकी नगरी परम अति संदर,

जहँँ कोई जाय न आवे।

चाँद सुरज जहँ पवन न पानी,

को सँदेस पहुँचावै॥
दरद यह साईको सुनावै॥१॥
आगे चलौं पंथ नहिं सूझै,

पीछे दोष लगावै।
केहि विधिससुरे जाउँ मोरी सजनी,

बिरहा जोर जनावै ॥ बिषेरस नाच नचावै ॥ २ ॥ बिन सतगुरु अपनो नहिं कोई, जो यह राह बतावै ॥

कहत कवीर सुनो भाई साघो,

सुपने न पीतम पावै॥ तपन यह जियकी बुझावै॥३॥ (२२४) गज़ल

हमन है इन्क मस्ताना हमनको होशियारी क्या ? रहैं आजाद या जगमें, हमन दुनियाँसे यारी क्या ? जो बिछुड़े हैं पियारेसे, भटकते दर-बदर फिरते। हमारा यार है हममें, हमनको इंतजारी क्या ? ख़लक सब नाम अपनेको, बहुतकर सर पटकता है। हमन हरि-नाम राँचा है, हमन दुनियाँ से यारी क्या? न पल बिछुड़ें पिया हमसें, न हम बिछुड़ें पियारेसे। उन्हींसे नेह लागा है, हमनको बेकरारी क्या? कवीरा इक्कका माता, दुईको दृर कर दिलसे। जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या?

(२२५) राग काफी कौन मिलावै मोहिं जोगिया हो.

जोगिया बिन रह्यों न जाय ॥टेक॥ हों हिरनी पिय पारधी हो, मारे सबदके बान । जाहि लगी सरे जान ही हो, और दरद नहिं जान ॥ मैं प्यासी हों पीवकी हो, रटत सदा पिय पीव । पिया मिलै तो जीव है, नातो सहजै त्यागों जीव ॥ पिय कारन पियरी भई हो, लोग कहें तन रोग। छह छह लाँघन मैं किया रे, पिया मिलनके जोग ।।
कह कबीर, सुनु जोगिनी हो तनमें मनहिं मिलाय ।
तुम्हरी प्रीतिके कारने हो, बहुरि मिलहिंगे आय ॥
(२२६)

अविनासी दुलहा कब मिलिहौ भगतनके रछपाल ॥ जल उपजी जलहीं सों नेहा. रटत पियास पियास । मैं ठाढ़ी बिरहिन मग जोऊँ, प्रियतम तुमरी आस ।। छोड़े गेह नेह लिंग तमसों, भई चरन लौलीन । ं ताला-बेलि होति घट भीतर, जैसे जल बिन मीन ॥ दिवस न भूख रैन नहिं निंदिया, घर अँगना न सहाय सेजरिया बैरिन भई हमको. जागत रंन बिहाय ॥ हम तो तुमरी दासी सजना, तुम हमरे भरतार । दीनदयाल दया कर आवो. समरथ सिरजनहार ॥ के हम प्रान तजत हैं प्यारे, कै अपनी कर लेख। दास कवीर बिरह अति बाह्यो.हमको दरसन देव।।

#### ( २२७ )

प्रीति लगी तुव नामकी, पल बिसरै नाहीं। नजर करो अब मेहरकी मोहि मिली गुसाई ॥ बिरह सतावै हाय अब जिव तड्पे मेरा। तम देखनको चाव है प्रभु मिलौ सबेरा॥ नैना तरसैं दरसको पल पलक न लागै। दरदबंद दीदारका निसि बासर जागै।। जो अबके प्रीतम मिले कहाँ निमिष न न्यारा । अब कबीर गुरु पाँइया मिला प्रान पियारा ॥ ( २२८ ) राग कान्हरा-दीपचन्दी घूँघटका पट खोल री तोहे पीव मिर्छेगे।।-प्र०॥ घट घट रमता राम रमैया कट्क बचन मत बोल रे।।—तोहे०।।१।। रंगमहरुमें दीप बरत है आसनसे मत डोल रे ॥-तोहे०॥२॥ कहत कबीर सनो भई साध अनहद बाजत डोल रे ॥—तोहे०॥३॥

## वैराग्य ( २२९ )

मन लागो मेरो यार फकीरीमें ॥ टेक ॥ जो सुख पार्वो नाम-भजनमें, सो सुख नाहि अमीरीमें ॥ १॥ भला बुरा सबको सनि लीजै. करि गुजरान गरीबीमें ॥ २ ॥ प्रेमनगरमें रहनि हमारी, भिल बिन आई सबूरीमें ॥ ३॥ हाथमें कूँड़ी बगलमें सोंटा. चारो दिसा जगीरीमें ॥ ४ ॥ आखिर यह तन खाक मिलैगा. कहा फिरत मगरूरीमें ॥ ५॥ कहत कबीर धुनो भाई साधी, साहिब मिले सबुरीमें ॥६॥ (२३०) राग काफी आई गवनवाँकी सारी. उमिरि अवहीं मोरि बारी ॥ टेक ॥

· साज समाज पिया है आये, और कहरिया चारी। बम्हना बेदरदी अँचरा पकरिकै. जोरत गठिया हमारी॥ सखी सब पारत गारी॥१॥ विधिगति बाम कछ समुझि परति ना, बैरी भई महतारी। रोय रोय अँखियाँ मोरि पोंछत. घरवासे देत निकारी।। मई सबको हम भारी॥ २॥ गौन कराय पिया छै चाछै, इत उत बाट निहारी। गाँव नगरसों नाता. छुटै महल अटारी। कर्म गति टरै न टारी।। ३।। नदिया किनारे बलम मार रसिया, दीन्ह चुँघट पट टारी।

थरपराय तन काँपन लागे. काह न देख हमारी॥ विया है आये गोहारी ॥ १ ॥ ( २३१ )

हमकाँ ओढावें चदरिया, चलती बिरिया। प्रानराम जब निकसन लागे. उल्हें गई दों उनैन प्रतिग्या ॥ १ ॥ भीतरसे जब बाहर लाये. छट गई सब महल अटरिया । चार जने मिलि खाट उठाइनि, रोवत हे चहे इगर डगरिया॥ २ ॥ कहत कबीर सनो भाई साधो

संग चली वह सूखी लकरिया॥ ३॥

(२३२) राग काफी या बिधि मनको लगावै, मनके लगाये प्रभु पावै॥ जैसे नटवा **चढ़**त बाँसपर, ढोलिया ढोल बजावै।

अपना बोझ घरे सिर ऊपर, सुरित बरतपर लावै ॥
जैसे मुबंगम चरत बनहिंमें, ओस चाटने आवै ।
कबहुँ चाटै कबहुँ मिन चितवै, मिन तिज प्रान गैँवावै
जैसे कामिनि भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावै ।
अपना रंग सिखयन सँग राचै, सुरित गगरपर लावै ॥
जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावै ।
मातु पिता सब कुटुँ ब तियागै, सुरित पिया घर लावै॥
धूप दीप नैबेद्य अरगजा, ज्ञानकी आरत लावै।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, फेर जन्म निहं पावै॥

(२३३) राग पीलू-दीपचन्दी
तन धनकी कौन बड़ाई।
देखत नैनोंमें मार्टा मिलाई ॥धु०॥
अपने खातर महल बनाया।
आपहि जाकर जंगल सोया॥ १॥
हाड़ जले जैसे लकरिकी मोली।
बाल जले जैसे घासकी पोली॥ २॥

कहत कबीरा सुन मेरे गुनिया। आप मुवे पिछे डूब गई दुनिया॥३॥ (२३४)

ऐसी नगरियामें किहि बिध रहना।

नित उठ कलंक लगावै स**हना ॥** १॥ एकौ कवाँ पाँच पनिहारी।

एकौँ हैं जुर भरे नौ नारी।। २ ॥ फट गया कुबाँ बिनस गई बारी।

बिलग भई पाँचो पनिहारी ॥ ३॥ कहैं कबीर नाम बिनु बेरा। उठ गया हाकिम छुट गया डेरा ॥ ४॥

वदान्त

( २३५ )

दरस दिवाना बावला अलमस्त फक्तीरा । एक अकेला है रहा अस मतका धीरा ॥ हिरदेमें महबूब है, हरदमका प्याला।
पीवेगा कोइ जौहरी गुरु-मुख मतवाला।
पियत पियाला प्रेमका सुधरे सब साणी।
आठ पहर झूमत रहे जस मैगल हाथी।।
बंधन काट मोहके बैठा निरसंका।
वाके नजर न आवता, क्या राजा क्या रंका।।
धरती तो आसन किया, तम्बू असमाना।
चोला पहिरा खाकका रह पाक समाना।।
सेवकको सतगुरु मिले कछु रहि न तबाही।
कह कबीर निज घर चली जह काल न जाही॥
(२३६)

रस गगन गुफामें अजर झरै। बिन बाजा झनकार उठै जहँ समुझिपरै जब ध्यान धरै॥१॥ बिना ताल जहँ कमल फुलाने, तेहि चढ़ि हंसा केलि करें।

बिन चंदा उजियारी दरसै जहँ तहँ हंसा नजर परे ॥ २ ॥ दसवें द्वारे ताली लागी अलख पुरख जाको ध्यान धरै । काल कराल निकट नहिं आवै. काम क्रोध मट लोभ जरे।। ३॥ ज्गन जुगनकी तृपा बुझाती करम भरम अघ ब्याधि टरें। कहैं कबीर सनो भाई साधी. अमर होय, कबहुँ न मरै ॥ ४ ॥ प्रकीर्ण (२३७)

रमैयाकी दुलहिन छटा बजार। सुरपुर छट नागपुर छटा. तीन डोक मच हाहाकार ॥ १ ॥ ब्रह्मा छटे महादेव छटे,

नारद मुनिके परी पिछार ।

स्त्रिगीकी मिंगी करि डारी,

पारासरके उदर विदार ॥ २ ॥

कनफूँका चिदकासी छटे,

छटे जोगेसर करत विचार ।

हम तो बचिगे साहब दयासे,

सब्द डोर गहि उतरे पार ॥ ३ ॥ कहत कबीर सुनो भई साधो, इस ठगनीसे रहो हसियार ॥ ४ ॥

( २३८ )

डर लागे ओ हाँसी आवै अजब जमाना आया रे ॥ धन दौलत ले माल खजाना, बेस्या नाच नचाया रे । मुट्टी अन साधु कोई माँगे,कहैं नाज नहिं आया रे ॥ कथा होय तहँ स्रोता सोवें, वक्ता मूँड पचाया रे । होय जहाँकहिंखाँगतमासा,तनिकननींदसताया रे भंग तमाखू सुलफा गाँजा, सूखा ख्ब उड़ाया रे।
गुरुचरनामृत नेम न धारै,मधुवा चाखन आया रे।।
उलटो चलन चली दुनियामें, ताते जिय घबराया रे।
कहत कबीर सुनो भाई साधो का पाळे पछताया रे।।
(२३९)

बाबू ऐसो है संसार तिहारों, है यह कि ब्यवहारा। को अब अनख सहै प्रतिदिनकों नाहिन रहन हमारा सुमति सुभाव सबै कोइ जानै, हृदया तत्त न बूझे। निरजीव आगे सरजिव पापे, लोचन कछुव न सूझे।। तिज अमरत बिष काहे अँचवूँ गाँठी बाँधूँ खोटा। चोरनको दिय पाट सिहासन साहुहिं कीन्हों ओटा।। कह कबीर झुठो मिलि झुठा ठग ही ठग ब्यवहारा। तीन लोक भरपूर रह्यो है, नाहीं है पतियारा।।

## गीताप्रेस, गोरखपुरका स्वचीपश्र

(धार्मिक पुस्तक और चित्र-प्रकाशक)

१-गीता शांकर-११-गीता छोटी भाष्य, सजिल्द २॥) सजिल्द कपड़ेकी जिल्द २॥।) १२-गीता ताबीजी सजिल्द २-गीता बड़ी, १३-गीता मूल विष्णु-श) सानुवाद सहस्रनामसहित ३-गीता बड़ी सजिल्द 81) (गुजराती) १४-गीताका सूक्ष्म-४-गीता बड़ी विषय (मराठी) १।) १५-गीता दो पनेकी -) ५-गीता मझोली १६-गीता २रा अध्याय)। (बंगला) m) | १७−गीता पद्यानुवाद ६-गीता मझोली 🕪 🗎 (कृष्णविज्ञान) ॥) सजिल्द सजिल्द ७-गीतामोटे अक्षर-१८-गीताडायरी वाली ॥)स० ॥≢) 🖟 सजिल्द ८-गीता मूल १९-ईशावास्यो**प**-सजिल्द निषद् ९-गीताभाषा ।)स**ः**) १०-श्रोपञ्चरत्नगीतास०।) 11)

३१-प्रेम-योग २१-कठोपनिषद् ॥~) सजिल्द शा) २२-प्रक्षोपनि**षद्** ३२-श्रीतुकाराम-२३-मुण्डकोपनिषद् ।⊯) चरित १⊯) स० १॥) २४-पाँचो उपनिषद ३३-भक्तियोग एक जिल्दमें सजिल्द ३४-भागवतरत ( उपनिषद्-भाष्य प्रह्लाद १) स० १।) खण्ड १) २।-) ३५-बिनय-पत्रिका २५-माण्ड्रक्योपनिषद् १) सटीक १) स॰ १।) २६-तैतिरीयोप-३६-गीता**व**ली स**टी**क **१**) निषद् 111-) १।) सजिल्द २७-ऐतरेयोपनिषद् ।≈) ३७-श्रीश्रीचैतन्य-२८-उपर्युक्त तीनों चरितावली खण्डर उपनिषद् एक III=) स**०** 8=) जिल्दमें सजिल्द ३८**-,, खण्ड** २ ( उपनिषद्-भाष्य १(=) सजिल्द खण्ड २) ३९-,, खण्ड ३ ٤) २९-विष्णुपुराण सटीक सजिल्द १।) सचित्र,सजिल्द २॥) ४०-,, खण्ड ४ 11=) कपड़ेकी जिल्द २॥।) 1112) सजिल्द ३०-अध्यात्मरामायण нı) ४१-,, खण्ड ५ सचित्र,सजिल्द १॥।) १) सजिल्द कपडेकी जिल्द २)

४२-तस्ब-चिन्तामणि ५२-विष्णुसहस्रनाम शांकरभाष्य ॥=) सजिल्द ५३-शतपञ्च चौपाई ॥=) ४३-(छोटे आकारका ५४-स्कि-सुधाकर ॥=) गुटका भा०१)।-)। ५५-आनन्दमार्ग ॥-) ।≈) े ५६<del>-स्तोत्ररत्ना</del>वर्ला सजिल्द : ५७-श्रुतिरद्वावली ४४-तत्त्व-चिन्तामणि ॥=) ५८-दिनचर्या भाग २ सजिल्द १=) ५९-तुलसीदल॥)स०॥⊯) ४५-(छोटे आकारका ६०-नैवेद्य ॥) स० ॥€) गुटका भा०२)।=) ६१-श्रीएकनाथचरित्र॥) सजिल्द ll) ६२-श्रीरामकृष्ण ४६-मुमुखुसर्वस्व-(**=** परमहंस सार ॥ –) स०१ –) ६३ – भक्त-भारती (三) ४७-पूजाके फूल ॥ /) ६४-धृपदीप (**=**) ं ६५−तत्त्व विचार ४८-श्रीज्ञानेश्वर-1=) चरित्र ॥/-) : ६६-उपनिषदोंके चौदह रत 1=) ४९-देवर्षि नारद ॥) ६७-लघुसिद्धान्त-सजिल्द ٤) कौमुदी (حا ५०-एकादश स्कन्ध ॥) ६८**–गृह्यामिकमे** सजिल्द प्रयोगमाला ५१**-शरणाग**तिरहस्य।|**≉**)

६९-विवेक-चूडामणि।-) ८७-प्रवोध-सुधाकर ♦)॥ सजिल्ह II) ८८-मानव-धर्म **=**) ७०-गीतामें भक्तियोग ।-) =)11 ८९-साधन-पथ ७१-प्रेम-दर्शन (नारद-९०-गीता-भक्तिसूत्र) निबन्धावली =)॥ ७२-भक्त बालक ९१-वेदान्त-७३-भक्त नारी छन्दावली =)|| ७४-भक्त-पञ्चरत ९२-मनन-माला ७५-भक्त-चन्द्रिका ९३-प्रयाग-माहात्म्य ≈)॥ ७६-आदर्श भक्त ९४-माघ-मकर-प्रयाग-७७-भक्त-सप्तरत स्नान-माहातम्य =)॥ ७८-भक्त-कुसुम ९५-अपरोक्षानुभूति =)॥ ७९-प्रेमी भक्त ९६-शतस्त्रोकी सटीक=) ८०-यूरोपकी भक्त ९७--भजन-संग्रह स्त्रियाँ प्रथम भाग =) ८१-कल्याण-कञ्ज ९८- 🦙 द्वि॰ भाग ८२-परमार्थ-पत्रावली।) ९९- ,, तृ० भाग I) ८३-माता १००- ;, च० भाग ८४-ज्ञानयोग १०१- ,, पं० भाग ८५-वजकी झाँकी १०२-गोपी-प्रेम ८६-वदरी केदारकी झाँकी 1) १०३-स्त्रीधर्मप्रश्लोत्तरी ~)॥

१०४-चित्रकृटकी ११९-सप्त-महाबत ~)॥१२०**~गोविन्द-दामोदर**-झाँकी १०५-मनुस्मृति दूसरा −)॥१२१−श्रीरामगीता अध्याय ~)।। १२२-शारीरकमीमां<del>सा</del>-१०६ –हनुमान-बाहुक १०७-मूल गोसाई-चरित 一)। १२३-विष्णुसहस्रनाम १०८-मूलरामायण १०९-ईश्वर -)। १२४-हरेरामभजन ११०-मनको वश करनेके १२५-सीतारामभजन )॥ -)। १२६-भगवान् क्या हैं ? )॥ कुछ उपाय १११-आनन्दकी लहरें -) १२७-गीतोक्त सांख्य-११२-ब्रह्मचर्य योग और निष्काम-११३-समाज-सुघार कर्मयोग )|| ११४-वर्तमान शिक्षा १२८-सत्यकी शरणसे ११५-प्रेमभक्ति-प्रकाश मुक्ति )11 ११६-सचा सुख और १२९-भगवत्प्राप्तिके उसकी प्राप्तिके विविध उपाय )11 उपाय १३०-व्यापारसुधारकी ११७--एक संतका आवश्यकता और अनुभव व्यापारसे मुक्ति ११८-आचार्यके )(( -) १३१-सेवाके मन्त्र सदुपदेश

|                                  | _               | -                        |                      |  |  |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| १३२-प्रश्लोत्तरी                 | )11             | १४७ <del>-सप्तर</del> ोक | <del>1</del>         |  |  |
| १३३-सम्ध्या                      | <b>)</b> II)    | गीता                     | आधा पैसा             |  |  |
| १३४-बलिवैश्वदेव-विधि             | )H              | १४८-लोभमें ह             |                      |  |  |
| १३५-पातञ्जलयोग-                  | !               | _                        | आधा पैसा             |  |  |
| दर्शन मूल                        | <b>)</b> )      | १४९-गजलगी                |                      |  |  |
| १३६-नारद-भक्ति-सूत्र             | ))              |                          | आधा पैसा             |  |  |
| १३७-त्यागसे भगवत्-               |                 | 150-Story o              | of                   |  |  |
| प्राप्ति                         | )1              |                          | -/10/-               |  |  |
| १३८-धर्म क्या है !               | ) <sub>1</sub>  | 151-Mind: 1              |                      |  |  |
| १३९-महात्मा किसे                 | •               |                          | ries and             |  |  |
| कहते हैं ?                       | )I              |                          | ol -/8/-             |  |  |
| १४०-ईश्वर दयाञ्च और              |                 | 152-The Ir               | nmanen-<br>Fod -/2/- |  |  |
|                                  |                 |                          |                      |  |  |
| न्यायकारी है                     | )               | UNDER                    |                      |  |  |
| १४१-प्रेमका सञ्चा                | ,               | 153-Divine               |                      |  |  |
| स्बरूप                           | )L <sub>1</sub> |                          | ge -/-/3             |  |  |
| १४२-हमारा कतेव्य                 | )I              | 154-Our Pr               |                      |  |  |
| १४३-ईश्वरसाक्षात्कारवे           | ;               |                          | ducation.            |  |  |
| लिये नामजप                       |                 | 155-Way to God-          |                      |  |  |
| सर्वोपरि साधन है                 | 17              | Realization.             |                      |  |  |
| _                                | (               | 156-Philose              |                      |  |  |
| १४४-दिव्य सन्देश                 | λ               | Stone                    | _                    |  |  |
| १४५-कल्याण-भावना                 | ,               | १५७-छान्दोग              |                      |  |  |
| १४६-श्रीहरिसंकीर्तनधुर           | <b>7</b> )      | १५८-भक्त नर              | सिंह मेहता           |  |  |
| वता— गीताप्रेस, गोरख <b>पु</b> र |                 |                          |                      |  |  |